# अन्धा युग

धर्मबीर भारती

किताव महल, इलाहावाद १६७४

वयम सन्तरम ११७४ अस्टम सन्दरम ११७४

रचना-काल--तिनग्बर, १११४

शामिन्य में जेवरूप की प्रवस्त वीत्त के दूसरे करूर हारा जिल्ला गम स्थातिय दिया है अभी को

the game who identical thread the parties of the property thread the property of the property

'अधा युग' कदापि न लिखा जाता, यदि उसका लिखना-न लिखना मेरे बस की बात रह गई होती । इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अन्तर मे उभरा तो मैं अममजस मे पड गया। योडा डर भी लगा। लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रक्खा कि फिर बच कर नहीं लौट्गा।

पर एक नशा होता है—अधनार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पवताकार लहरों से खाली हाय जूभने का अनमापी गहराइयों में उतरते जाने को और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्या के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोर कर, बचा कर, घरातल तक ले आने का—इस नशे में इतनी गहरी वदना और इतना तीखा मुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिये मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिये यह कृति लिखी गयी।

एक स्थल पर आकर मन का डर छूट गया या। कुण्ठा निराशा, रक्तपात, प्रतिशोध, विकृति, कुरूपता अधापन—इनसे हिचकिच्ना क्या, इन्ही मे तो सत्य के दुलभ कण छिपे हुए हैं, तो इनमे क्यो न निडर धँसू । इनमे धँस कर भी में मर नहीं सकता "हमन मरे, मरिहै

पर नहीं, संसार भी भयों मरे ? मैंने जब वेदना सब की भोगी है, तो जी सत्य पाया है, वह अकेले मेरा कैसे हुआ ? एक धरातम ऐसा भी होता है जहाँ 'निजी' और 'अ्यापक' का बाह्य अन्तर मिट जाता है। वे भिन्न नहीं रहते। 'कहियत भिन्न निन्न।'

यह तो 'व्यापक' सत्य है, जिसको 'निजी' उपलब्धि मैंने की है--अत उसकी मर्यादा इसी में है कि वह पुन व्यापक हो जाय

- यमवीर भारती

-स्यापना भी रूप

पहला ग्रह कौरव नगरी

दूसरा शक पशु का उदय

तीसरा अक प्राप्तत्थामा का ग्रद सत्य

अन्तरास वख, वहिये और विट्टमी

> चौचा अक गाधारी का शाप

वांधवां अक विजय एक क्रमिक ग्रात्महत्या

समापन प्रभ की मृत्यु

0

इस दृश्य काव्य मे जिन समस्याओं को चठाया गया है, जनके सफल निर्वाह के लिये महाभारत के उत्तराद की घटनाआ का आध्य ग्रहण किया गया है। अधिकतर कथावस्तु 'प्रख्यात' है, नेवल कुछ ही तत्त्व 'उत्पाद्य' हैं-कुछ स्वकत्पित पात्र और कुछ स्वन ल्पित घटनाएँ। प्राचीन पदति भी इसकी अनुमति देती है। दो प्रहरी, जो घटनाओं और स्थितियों पर अपनी ध्याख्याए देते चलते हैं, बहुत कुछ ग्रीक कोरस के निम्न वंग के पात्रों की भाँति हैं, किन्तु उनका अपना प्रतीकारमक महर्ष भी है। कृष्ण के वधकर्ता का नाम 'जरा' था ऐसा भागवत म भी मिलता है, बेखक ने उसे वृद्ध याचक की प्रेतकाया मान लिया है।

समस्त कथावस्तु पांच अको म विभाजित है। बीच म अन्तराल है। अन्तरात के पहले दशको को लम्बा मध्यान्तर दिया जा सकता है। मच विधान जटिल नहीं है। एक पर्दा पीछे स्यायी रहेगा। उसके आगे दो पर्दे रहेगे। सामने का पर्दा अक के प्रारम्भ में उठेगा और अक के अन्त तक उठा रहेगा। उस अवधि म एक ही अक मे जो दश्य बदलते हैं, उनमे बीच का पर्दा उठता गिरता रहता है। बीच का और पीछे का पर्दा चित्रित नहीं होना चाहिए। मच की सजावट कम -से-कम होनी चाहिये। प्रकाश-व्यवस्था मे अत्यधिक सतक रहना चाहिये।

दृश्य-परिवत्तन के समय कथा-गायन की योजना है। यह पद्धति लोक-नाटय परम्परा से ली गई है। क्यानक की जो घटनाएँ मच पर नही दिखाई जाती, उनकी सूचना देने, वातावरण की मामिकता को और गहन बनाने या कही-कहीं उसके प्रतीकात्मक अथौं को भी स्पष्ट करने के लिये यह कथा गायन की पद्धति अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है। कथा गायक दो रहने चाहियें एक स्त्री और एक पुरुष। कया-गायक मे जहाँ छन्द बदला है, वहाँ दूसरे गायक को गायन-सूत्र प्रहण कर सेना चाहिये। वसे भी आशय के अनुसार, उचित प्रभाव के लिये, पक्तियों को स्त्री या पुरुष गायको मे बाँट देना चाहिये। कथा-गायन के साथ अधिक वाद्य-यन्त्रो का प्रयोग नद्वी होना चाहिये। गायक-स्वर ही प्रमुख रहना चाहिए।

सवाद मुक्त छन्दो हैं और अन्तराल म कितनी प्रकार की ही जन्द-कोजना

से मुक्त बृत्तनन्त्री गण का भी प्रयोग किया गया है। बृत्तगधी गण की ऐसी पिक्त में अस्पत्र भी मिल आयंगी। सम्बे नाटक म छन्द बदलते रहना आवश्यक प्रतीत हुआ, अन्यवा एकरसता आ जाती। कुछ स्पलो की अपवादस्वरूप छोड़ दें तो प्रहरियों का सारा वार्तालाप एक निश्चित लय में चलता है जो नाटक के आरम्भ से अन्त तक सगभग एक-सी रहती है। अय पात्रा के क्योंपकवन में सभी पिक्तयाँ एक ही लय की हो, यह आवश्यक नही। जैसे एक बार बोलने के लिये कोई मृह खोले, किन्तु उसी बात को कहने में, मन म भावनाएँ कई बार करवटें बदस सें, तो उसे सम्प्रेपित करने के लिएँ लय भी अपने को बदल केती है। मुक्त छन्द में कोई लिरिक प्रवृत्ति की कविता अलग से लिखी जाय वो छन्द की मूल योजना वही बनी रह सक्ती है, किन्तु नाटकीय क्यन म इस मैं बहुत आवश्यक नहीं भानता। कही कही लय का यह परिवत्तन मैंने जल्दी-जल्दी ही किया है — उदाहरण के लिये, पृष्ठ ७६-८० पर सजय के समस्त सम्बाद एक विशिष्ट स्थ में हैं, पृष्ट ८१ पर सजय के सम्बाद को मह लय अकस्मात् बदल जाती है।

जब 'अन्धा युग' प्रस्तुत किया गया तो अभिनेताओं के साथ एक कठिनाई वैखि पढ़ी। वे सम्बादों को या तो बिसकुल कियता की तरह सय के आधात दे-देकर पढ़ते थे, या बिसकुल गद्य की तरह। स्थिति इन दोनों के बीच की होनी चाहिये। सय की अपेक्षा अथ पर बस प्रमुख होना चाहिय, किन्तु छन्द की सय भी ध्वितित होती रहनी चहिय। अभी इस प्रकार के नाटकों की परम्परा का सूत्रपात ही हो रहा है, किन्तु छन्दारमक सय, नाटकीय कथन और अथ पर आग्रह का जितना सफल समन्वय अश्वत्यामा की भूमिका में श्री गोपासदा ने 'अधा युग के रेडियो-स्पान्तर में प्रस्तुत किया है, और, उसमें वाल्यूम, अडर-टोन, ओवर-टोन, ओवरलेपिंग टोन्स, स्वरों के कम्पन आदि का जैसा उपयोग किया है, वह न केवस इन गीति-नाट्यो, वरन् समस्त नयी कविता के प्रभाधोत्पादक पाठ की अमित सम्भावनाओं की ओर संकेत करता है।

मूलत यह काव्य (गमच को दृष्टि म रखकर लिखा गया था। यहाँ बह उसी मूल रूप में छापा जा रहा है। लिखे जाने के बाद इसका रेडियो रूपान्तर भी प्रस्तुत हुआ, जिसके कारण इसके सम्वादों की लयं और भाषा को मांजने म काफी सहायता मिली। मैंने इस बात को भी ध्यान में रक्खा है कि मच-विधान को बोडा बदल कर यह खुले मच बाले लोक-नाट्य में भी परिवर्तित किया जा सकता है। अधिक करपनाशील निर्देशक इसके रगमच को प्रतीकात्मक भी बना सकते हैं।

¥

#### पान

#### **अश्वत्यामा**

गोधारी धृतराष्ट्र कृतवर्मा सजय वृद्ध यापक प्रहरी १ व्यास

विदुर
युधिष्ठिर
कृपाचार्य
युपुत्स
पूर्णा मिखारी
प्रहरी २
वलराम

greut

#### घटना-काल

महामारत के अटठारहवें दिन की सदया से क्षेकर प्रमास-तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक

अधा युग

# स्थापना

### अन्धा युग

[नेपप्य से उद्घोषणा तथा मच पर नत्तक के द्वारा उपयुक्त भावताट्य का प्रदमन । शख ध्विन के साथ पर्दा खुलता है तथा भगताचरण के साथ-साथ नत्तक नमस्कार-मुद्रा प्रदिश्ति करता है। उद्घोषणा के साथ-साथ उसकी मुद्राएँ बदलती जाती हैं।]

#### मगलाचरए

नारायएम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम ततो जयमुदीयरेत्

उद्घोपएग

जिस युग का वर्णन इस कृति मे हैं उसके विषय मे विष्ण-पुराण मे कहा है

'ततश्चानुदिनमस्पाल्प ह्यास व्यवच्छेददाद्धमीषयोर्जगतस्सक्षयो भविष्यति।'

> उस भविष्य मे धर्म-प्रयं ह्वासोन्मुख होंगे सय होगा धीरे धीरे सारी घरती का ।

'ततस्यार्थ एवाभिजन हेतु।'

सत्ता होगी उनकी जिनकी पूँजी होगी।

'कपटवेष धारएगमेव महत्व हेतु।'

जिनके नकली चेहरे होगे केवल उन्हें महत्त्व मिलेगा।

'एवम् चाति लुब्धक राजा सहारशैलानामन्तरद्रोणी प्रजा सिथयप्यन्ति।'

> राजशक्तियां लोलुप होगी, जनता उनसे पीडित होकर

गहन गुफायों में छिप छिप कर दिन काटेगी। (गहन गुफाएँ। वे सचमुच की या भपने कुण्ठित झतर की) [गुफाओं में छिपने की मुदा का प्रदशन करते करते नर्तक नेपध्य में चला जाता है।]

मुद्धीपरान्त,
मह भन्धा युग प्रवतित हुमा
जिसमे स्थितियां, मनोवृत्तियां, ग्रात्माएँ सब विकृत हैं
है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की
पर वह भी उलभी है दोनो ही पक्षो मे
सिफ कृष्ण में साहस है मुलभाने का
वह है भविष्य का रक्षक, वह है ग्रनासकत
पर शेप प्रधिकतर हैं मन्धे
पथभ्रष्ट, ग्रात्महारा, विगलित
ग्रमने ग्रन्तर की ग्रन्धगुफामो के वासी
यह कथा उन्हीं ग्रन्धों की है

## पहला अङ्क

### कौरव नगरी

#### तीन बार तूर्यनाद के उपरान्त

कया-गायन
दुकहे-दुकहे हो विखर चुकी मर्यादा
उसको दोनो ही पक्षो ने तोड़ा है
पाण्डव ने कुछ कम कौरव ने कुछ ज्यादा
यह रक्तपात भव कव समाप्त होना है
यह भजब युद्ध है नही किसी की भी जय
दोनो पक्षो को खाना ही खोना है
भ्रन्थो से भोभित था गुग का सिहासन
दोनो ही पक्षो मे विवेक ही हारा
दोनो ही पक्षो मे जीता भ्रन्थापन
मय का भ्रन्थापन, ममता का भ्रन्थापन
भय का भ्रन्थापन, ममता का भ्रन्थापन
भय का भ्रन्थापन, ममता का भ्रन्थापन
भय का भ्रन्थापन जीत गया
जो कुछ सुन्दर था, शुभ था कोमलतम था
वह हार गया द्वापर युग बीत गया

[पर्वा उठने लगता है]

यह महायुद्ध के मतिम दिन की सध्या है छाई बारो भोर उदासी गहरी कौरव के महलो का सूना गलियारा हैं धूम रहे केवल दों बढ़े प्रहरी

[पर्दा उठाने पर स्टेज बाली है। दाइ और और बाइ और बरहे और बाल लिये दो प्रहरी हैं जो वार्तालाप करते हुए य त्र-परिचालित से स्टेज के बार पार चलते हैं।]

प्रहरी १ थके हुए हैं हम,

पर धूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे मे

प्रहरी २ सूने गलियारे मे

जिसके इन रत्न-जटित फशों पर कौरव-वध्रए गन्यर म यर गति से

सुरभित पवन-तरगा सी चलती थी श्राज वे विधवा है।

महरी १ यके हुए हैं हम,

इसलिए नहीं कि कही युद्धों में हमने भी बाहुवल दिलाया है प्रहरी थे हम केवल सवह दिनों के लोमहपक सग्राम मे भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये निरयक पड़ी रही श्रमो पर बोभ बनी रक्षक थे हम केवल लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं या यहां

# प्रहरी ? रसर्गिय कुछ सी नहीं दा रहीं

संस्कृति की यह एक बृढे कौर कन्छे की
जिसको सन्तानों ने
महायुद्ध घोषित किए,
जिसके कन्छेपन में सर्वादा
गितत का वेक्सा-सी
प्रजाजनों को भी रोगी बनातों किरो
एस कन्छों सन्कृति,
उस रोगों मर्यादा की
रक्षा हम करते रहे
सन्ह दिन ।

## प्रहरी १ जिसने भव हमको धका दाला है

भेहनत हमारी निर्धंक थी मास्या का, साहस का, श्रम का, मस्तित्व का हमारे कुछ भर्य नहीं था कुछ भी भर्य नहीं था

### प्रहरो २ ग्रयं नहीं या

कुछ भी भय नही था जीवन के भयहीन सूने गलियारे में पहरा दे-देकर श्रव थके हुए है हम अब चके हुए है हम

चिप होनर ने आर पार पूगते हैं। सत्सा रोज गर प्रश्ना भी भा शो जाता है। नेपच्य से आंधी की सी ध्यति आसी है। एन प्रत्री काम सभा कर मुनता है, दूसरा भी हो पर हाथ रम कर आगाश की और वैस्ता है। प्रहरी १ सुनते हो

मंसी है ध्यनि यह भगावह ?

प्रहरी र सहसा भौषियारा वया होने लगा देखो तो दीव रहा है बुख?

प्रहरी १ मन्ये राजा भी प्रजा कहाँ तक देशे ? दीस नही पहता मुख हौ, शायद वादल है

[दूसरा प्रहरी भी बगल में मार देखता है और भयभीत हो चठता है]
प्रहरी २ बादस नहीं है

ये गिद्ध हैं लाखो करोडो पांसें खोले

[पद्यो की व्यति के साथ स्टेज पर और भी में हैं।]

प्रहरी १ सो

सारी कौरव नगरी का भासमान जिखों ने घेर लिया

प्रहरी र भुक जाम्रो

मुक जामो हालों के नीचे छिप जामो नरभक्षी हैं ये गिद्ध भूखे हैं।

[ प्रवाश तेज होने लगता है ]

प्रहरी १ लो ये ५% गए कुरुक्षत की दिशा मे

[अधि की स्पनिकम होने सगती है]

प्रहरी २ मौत जैसे स्पर से निकल गई

प्रहरी १ धनकुन है
भयानक यह।
पता नहीं क्या होगा
कल सक
इस नगरी में

[विदुर का प्रवेश, याई ओर से]

प्रहरी १ कौन है ?

विदुर विदुर देखा भृतराष्ट्र ने ? देखा यह भयानक दृश्य?

प्रहरी १ देखेंगे कैसे वे?

मन्धे हैं। कुछ भी क्या देख सके घव तक वे ?

विदुर मिलूँगा उनसे मैं
भाषुन भयानक है
पता नहीं सजय
वया समाचार लायें भाज?

[प्रहरी जाते हैं, विदुर अपने स्थान पर पिन्तातुर खडे रहते हैं। पीक्षे का पर्दा उठने लगता है।]

कया-गायन

है कुरुक्षेत्र से कुछ भी सबर न माई जीता या हारा बचा-जुवा कीरव-दस जान रिसारी साथा पर जा उत्तरगा यह नरभशा गिद्धा का भूता वादन

ग्रन्त पुर म मरण्ट बो मा प्रामाणी हुण गा वारी बैठी है शीण भूकाण सिहासन पर प्तराध्द्र मौन बैठे रे मजय भव तक बुध भी सम्बाद न जाए

[पर्दा उठने पर अन्त पुर । कुशासन बिद्धाय मानी पौकी पर शाधारी। एक छोटे सिहासन पर जिन्तातुर धृतशष्ट्र । विदुर उनने ओर बढते हैं।]

> पृतराष्ट्र कौन सजम? विदुर नहीं।

> > विदुर हूँ,
> > महाराज।
> > विद्वल है सास नगर आज
> > कौरव नगरी में हैं
> > अपलक नेत्रों से
> > कर रहे अतीक्षा हैं

[कुछ दाण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा कर]

महाराज चुप क्यों हैं इतने आप? माता गान्धारी भी मौन है!

सजय की।

घृतराष्ट्र विदुर <sup>1</sup>

जीवन मे प्रथम बार भाज मुक्ते भाशका व्यापी है। विदुर ग्रांशका ? ग्रापको जो व्यापी है ग्राज वह वर्षों पहले हिला गई थी सवको

ध तराप्ट्र पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा

विदुर भीष्म ने कहा था,

गुरु द्रोण ने कहा था, इसी श्रन्त पुर मे श्राकर कृष्ण ने कहा था—

> 'मर्यादा मत तोडो तोडी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर-सी गु जिलका मे कौरव-वश को लपेट कर सूखी सकडी-सा तोड डालेगी।'

धृतराष्ट्र समभ नहीं सकते हो

विदुर तुम ।

मैं था जन्मान्ध ।

कैसे कर सकता था

ग्रह्ण मैं
वाहरी यथाथ या सामाजिक मर्यादा को ?

विदुर जैसे ससार की किया था ग्रहण

ग्रपने ग्रन्धेपन के वावजूद

धृतराप्ट्र पर वह ससार

स्वत अपने श्रन्धेपन से उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक सम्वेदन से जो जाना था केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु-जगत् इन्द्रजाल की माया-सृद्धि के समाव घने गहरे भेंघियारे में एक काले विन्दु से मेरे मन ने सारे माव किये ये विक्रिवित मेरी सब वृत्तियाँ चसी से परिचालित थीं ! मेरा स्लेह, मेरी पृशा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था | उसमे नैतिकता का कोई वास्य मापदह या ही नहीं । कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे ये वे ही ये मन्तिम सत्य मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी ।

विदुर पहले ही दिन से किन्तु

प्रापका वह मन्तिम सत्य

कौरवो का सैनिक-बलहोने लगा या सिद्ध भूठा भौर शक्तिहीन
पिछले सत्रह दिन से

एक-एक कर
पूरे वश के विनास का
सम्वाद भाग सुनते रहे।

मतराष्ट्र मेरे लिए वे सम्वाद सब निरयंक ये।

मैं हूँ जन्माध
केवल सुन ही तो सकता हूँ
सजय मुझे देते हैं केवल शब्द
'उन शब्दों से जो धाकार वित्र बनते हैं
उनसे मैं धब तक धपरिचित हूँ
कल्पित कर सकता नहीं
कैसे दुःशासन की भाइत सातों से

रक्त खबल रहा होगा, कैसे कूर भीम ने मंजुली मे घार उसे भोठ तर किये होगे।

गान्धारी [कानो पर हाथ रखकर]
महाराज।
मत दोहरायें वह
सह नहीं पाऊँगी।

[सब क्षण भर चुप]

धृतराष्ट्र आज मुझे भान हुआ।
भेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी
सत्य हुआ करता है
आज मुझे भान हुआ।

सहसा यह जगा कोई बाँध टूट गया है कोटि-कोटि योजन तक दहाडता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जिल्लाओं से निगलता हुआ मेरे अन्तर्मन में पैठ गया सब कुछ बह गया मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य मेरी निश्चन्त किन्तु ज्ञानहीन आस्याएँ।

विदुर यह जो पीडा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह।

ध्वराष्ट्र किन्तु, इस शान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम वार भाज मुक्ते भागका स्यापी है

विदुर भय है तो

श्रान है अघूरा ग्रभी।

प्रभु ने कहा था यह

'शान जो समर्पित नही है

प्रधूरा है

मनोबुद्धि तुम अपित कर दो

मुझे।

भय से मुक्त होकर

नुम प्राप्त मुक्ते ही होगे

इसमें सन्देह नही।

गा धारी [ आवेश से ]
इसमे सदेह है
और किसी को मत हो
मुक्तको है।
'अपित कर दो मुक्तको मनोबुद्धि'
उसने कहा है यह
जिसने पितामह के वाएगे से
आहत हो
अपनी सारी ही
मनोबुद्धि खो दी थी ?
उसने कहा है यह,
जिसन मर्यादा को तोडा है वार-वार ?

धतराष्ट्र शान्त रहो शान्त रहो, गा धारी शान्त रहो। दोप किसी को मत दो प्रन्धा था मैं

गान्घारी लेकिन श्रन्धी नहीं थीं मैं।

मैंने यह वाहर का वस्तु-जगन् श्रन्छी तरह जाना था
घम, नीति, मर्यादा, यह सब है केवल श्राडम्बर मात्र,
मैंने यह वार-बार देखा था।
निराय के क्षरा में विवेक श्रीर मर्यादा
व्यथं सिद्ध होते श्राये हैं सदा
हम सब के मन में कही एक श्राध गह्नर है।
बबर पशु, श्रन्धा पशु घास वहीं करता है,
स्वामी जो हमारे विवेक का,
नैतिकता, मर्यादा, श्रनासिक्त, कृष्णापरा
यह मब हैं श्रापी प्रवित्यों की पौशाकें
जिनमें कटे कपड़ों की श्रांखें सिली रहती हैं
मुश्कों इस मुठे श्राडम्बर से नफरत थी

इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखो पर पट्टी चढा रक्खी यी

विदुर कटु हो गयी हो हुम गान्धारी ! पुत्रशोक ने सुमको झन्दर से जजर कर डाला है ! तुम्ही ने कहा था दुर्योघन से

गान्धारी मैंने कहा था दुर्योधन से धर्म जिधर होगा स्रो मूख । उधर जय होगी । धर्म किसी स्रोर नही था। लेकिन ! सब ही ये सन्धी प्रवसियो से परिवालित,

जिसको तुम कहते हो प्रमु उसने जब चाहा मर्पादा को ग्रपने ही हित मे बदल लिया। वचक है।

घुतराष्ट्र शान्त रहो गान्धारी।

विदुर यह कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु ! यह कटु अनास्या भी अपने चरणो में स्वीकार करो ! आस्या तुम लेते हो लेगा अनास्था कौन ? क्षमा करो प्रभु पुत्र शोक से जजर माता है गान्धारा।

गान्धारी माता मत कहो मुझे
तुम जिसको कहते हो प्रभु
वह भी मुभे माता ही कहता है।
शब्द यह जलते हुए लोहे की सलाखो-सा
मेरी पसलियों में घँसता है।
सत्रह दिन के अन्दर
मेरे सब पुत्र एक-एक कर मारे गए
अपने इन हाथों से
चूंडिया उतारी हैं
अपने इस आचल से
सेंदूर की रेखाएँ पोछी हैं।

[नेपम्य से ] जय हो। दुर्योधन की जम हो। गान्वारी की जय हो। मगल हो, नरपति धृतराष्ट्र का मगल हो।

भूतराष्ट्र देखो। विदुर देखो! संजय गाय।

गान्वारी जीत गया मेरा पुत्र दुर्योघन मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय झाज

[ प्रहरी का प्रवेश ]

प्रहरी याचक है महाराज।

[ याचक का प्रवेश ]

एक वृद्धि याचक है।

विदुर याचक है? जन्नत ललाट श्वेतकेशी भाजानुवाहु?

याचक मैं वह भविष्य हूँ जो भूठा सिद्ध हुमा माज कौरव की नगरी में मैंने मापा था, नक्षत्रों की गति की उतारा था मको में। मानव-नियति के ध्रतिखित प्रक्षर जाँचे थे! मैं या ज्योतियी दूर देश का।

भृतराष्ट्र याद मुक्ते झाता हैं सुनने कहा या कि द्वन्द्र झनिटायें हैं स्योकि उससे ही जय होगी कौरव-यस की में हू वही
आज मेरा विज्ञान सब मिप्पा ही सिद्ध हुआ।
सहसा एक व्यक्ति
ऐसा आया जो सारे
नक्षत्रों की गति से भी ज्यादा शक्तिशाली था।
उसने रए।भूमि में
विपादग्रस्त अर्जुन में कहा—
'में हूँ परात्पर।
जो कहता हू करो
सत्य जीतेगा
गभसे लो मत्य मत हरो।'

विदुर प्रभु वे वे ।

गान्घारी कभी नहीं।

याचक

विदुर उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासो की, सारे नक्षत्रों की देवी गति

याचक पता नहीं
प्रभृ है या नहीं
किन्तु उस दिन यह सिद्ध हुग्रा
जब कोई भी मनुष्य
ग्रनासकत होकर चनौती देता है इतिहास का,
उस दिन नक्षत्रों की दिशा वदल जाती है।
नियति नहीं है पूर्वनिर्घारित—
उसकी हर क्षण मानव निराय बनाता मिटाता है।

गा घारी प्रहरी, इसको एक अजुल मुद्राएँ दो। तुमने कहा है 'जय होगी दुर्योधन की।' में तो हूँ भूठा भविष्य माल गेरे शब्दो का इस वत्तमान में कोई मूल्य नहीं मेरे जैसे जाने वितने शूठे भविष्य ध्यस्त स्वष्न गतित सत्त्व विपारे हैं योग्य की नगरी में गती-गली। माता हैं गा घारी ममना में पाल गही कि सब को।

[बहरी मुद्राएँ सावन दश है ]

जय हो दुर्गोधन की जय हो गा धारी की

[ जणा है ]

गा घारी होगी प्रवश्य होगी जय। मेरी यह पागा यदि पाधी है तो हा पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। [ दूगरा प्रहरी भारत दीर जमाना है ]

विदुर दूव गया दिन

पृतराष्ट्र पर

याचक

मज्य मही भाषे भौट गए होंगे भय यादा भव लिकिर के भौगा बीन रे हारा कीन रे

### विदुर महाराज !

सशय मत करें।

सजय जो समाचार लायेंगे शुभ होगा माता भव जाकर विश्वाम करें । नगर-द्वार भपलक खुले ही हैं सजय के रथ की प्रतीक्षा मे

[एक ओर विदुर और दूसरी ओर धतराष्ट्र तथा गान्धारी जाते हैं, प्रहरी पुन स्टेज के आरपार घूमने सगते हैं ]

प्रहरी १ मर्यादा !

प्रहरी २ अनास्था ।

प्रहरी १ पुलशोक १

प्रहरी २ भविष्यत ।

प्रहरी १ ये सव

राजामो के जीवन की शोभा हैं

प्रहरी २ वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं। इस सब को भपने ही जिम्मे ले लेने हैं।

प्रहरी १ पर यह जो हम दोनो का जीवन सुने गलियारे में बीत गया

प्रहरी २ कौन इसे भपने जिम्मे लेगा?

प्रहरी १ हमने मर्यादा का श्रातिक्रमण नहीं किया. क्योंकि नहीं थी श्रपनी कोई भी मयदा।

प्रहरो २ हमको प्रनास्था ने कभी नहीं भक्कोरा, क्योंकि नहीं भी प्रपनी कोई भी गहन प्रास्था।

प्रहरी १ हमने नहीं मेला शोक

प्रहरी २ जाना नहीं कोई दर्द

प्रहिरी १ सूने गिलयारे-सा सूना यह जीवन भी बीत गया।

प्रहरी १ केवल वहन करते ये प्राज्ञाएँ हम प्रचे राजा की प्रहरी र ययोंकि हम दास के

प्रहरी २ नहीं या हमारा कोई ग्रपना गुद का मत, कोई प्रपना निर्णय

प्रहरी १ इसिये सूने गलियारे म निघद्देश्य. निग्देश्य. चलते हम रहे सदा दाएँ से वाएँ। भीर वाएँ से दाएँ

प्रहरी २ मरने वे बाद भी यम के गलियारे मे चलते रहेंगे सदा दाएँ से बाएँ प्रीर थाएँ से दाएँ

[बसते बसते विग में बसे जाते हैं। स्टेंज पर अंग्रेण] धीरे-धीरे पटारीप के साम

# वयानायन

धारान्य पराजय वाली इस नगरी मे शब नष्ट हुई पदितियाँ योगे योगे यए शाम पराजय की, मय की, गुराय की भर गए जिमिर से से मूने गरियारे जिनमें जुरा शुठा अविध्ये यावर-शा है सटक रहा ट्वट को हाय यगारे द्यादर बेचल को मुक्तों सपट बाकी राजा के साथे साज की बारीकी क्त कर्मारी प्राप्ता साजी सामारी की वह सजय जिसको यह वरदान मिला है
वह समर रहेगा और तटस्य रहेगा
जा दिव्य दृष्टि से सब देखें समझेगा
जो अन्धे राजा से सब सत्य कहेगा
जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से
जो मुक्त रहेगा जलभन से, सम्राय से
वह सजय भी
इस मोह निम्ना से धिर कर
है भटक रहा
जाने किस कटक-पय पर।

#### दूसरा अक

## पशु का उदय

क्या-गायन

सजय तटस्थद्रष्टा शब्दों का शिल्पी है पर वह भी भटक गया असमजस के वन में दायित्व गहन, भाषा अपूरा, श्रोता अन्धे पर सत्य वहीं देगा उनको सकट-क्षरा में

> वह सजय भी इस मोह निशा से धिर कर है भटक रहा जाने किस कटक-पथ पर

[पर्दा उठने पर वनपथ का दृश्य। कोई योद्धा बगल मे शस्त्र रख कर वस्त्र मुख ढॉप सोया है। सजय का प्रवेश]

सजय भटक गया हूँ

मैं जाने किस कटक-वन भे

पता नहीं कितनी दूर भीर हस्तिनापुर है, कैसे पहुँ चूँगा में ?
जाकर कहूँगा क्या
इस सज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यो जीकित बचा हूँ मैं ?
कैसे कहूँ मैं
कमी नहीं शब्दो की माज भी मैंने ही उनको बताया है
युद्ध में घटा जो-जो, लेकिन माज भन्तिम पराजय के मनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की माज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन भनुभूति के ?

### [सहसा आग कर वह योदा पुकारता है-'सजय']

किसने पुकारा मुक्ते ? प्रेतो की ध्वनि है यह या भेरा भ्रम ही है ?

#### कृतवर्मा हरो मत

में हूँ कतवर्मा । जीवित हो सजय तुम ? पाडव योद्धामो ने छोड दिया जीवित तुम्हे ?

### सजय जीवित हूँ।

भाज जब कोसो तक फैली हुई घरती को पाट दिया अर्जुन ने भूल ित कौरव-कवन्धो से, शेष नही रहा एक भी जीवित कौरव-वीर सारयिक ने मेरे भी वघ को उठाया मस्त्र, अच्छा था मैं भी यदि ग्राज नहीं वचता शेप, किन्तु कहा व्यास ने 'मरेगा नहीं सजय ग्रवध्य है'

पैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है ग्रनजाने में हर सकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के वावजूद शेष बचोगे सुम सजय सत्य यहने को

क्रन्तु वैमे कहूँगा हाय सात्यिक के उठे हुए शस्य के न्यमकदार ठडे लोहे के स्पश में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिये यह वित्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज वाएा किसी कोमल मृएाल को ऊपर से नीचे नक चोर जाय चरम त्रास के उस वेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चोर ग्रा कैसे दे पाऊँगा में सम्पूण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से ?

फ़ुतवर्मी धैय धरो सजय ! वयोक्ति तुमको ही जाकर बतानी है दोनो को पराजय दुर्योधन की !

सजय वैसे वताऊँगा।
वह जो सम्राटो का अधिपति था

साली हाथ नगे पाँव रक्त-सने फटे हुए वस्त्रो में टूटे रथ के समीप खडा था निहत्या ही, धश्रु भरे नेत्रो से उसने मुक्ते देखा और माया मुका लिया कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनो से कैसे कहूँगा?

### [ जाता है ]

कृतवर्मा चला गया सजय भी बहुत दिनो पहले बिदुर ने कहा था यह होकर रहेगा, वह होकर रहा ग्राज

[ नेपच्य मे कोई पुकारता है "अश्वत्याऽऽमाऽऽ । कृतवर्मा घ्यान से सुनता है ]

> यह तो आवाज है बूढे कृपाचार्य की।

[नेपय्य मे पुन पुकार 'अश्वत्थाऽऽमाऽऽ । कृतवर्मा पुकारता है--'कृपाऽऽचाय कृपाचार्य', कृपाचार्य, का प्रवेश]

> यह तो कृतवर्मा है। तुम भी जीवित हो कृतवर्मा ?

मृतवर्मा जीवित हूँ क्या अश्वत्यामा भी जीवित हैं ? कृपाचार्य जीवित हैं केवल हम तीन श्राज !

> रथ से उतर कर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की

भ्रश्वत्यामा ने यह देखा भीर उसी समय उसने मरोड दिया भ्रपना घनुष भ्रात्तनाद करता हुआ वन को भोर चला गया भ्रश्वत्याऽऽमाऽऽ

[पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पडतो है। पीछे का पर्दा घुल कर अन्दर का दूश्य। अँधेरा —केवल एक प्रकाश-वृत्त अश्वत्यामा पर, जो टूटा धनुप हाथ में लिये बैठा है]

मश्वत्थामा यह मेरा घनुप है

घनुष मश्वत्थामा का

जिसकी प्रत्यचा खुद द्रोएा ने चढाई थी

माज जब मैंने

दुर्योघन को देखा

नि शस्त्र, दीन

मौंको मे भांसू भरे

मैंने मरोड दिया

मपने इस घनुप को ।

कुचले हुए साँप-सा

भयावह किन्तु

शक्तिहीन मेरा धनुप है यह जैसा है मेरा मन किसके वल पर लुंगा

मैं भ्रव

प्रतिशोध विता की निमम हत्या का वन मे

भयानक इस वन मे भी भूल नही पाता हूँ में कसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि 'अश्वत्थामा मारा गया'

शस्त रख दिये थे गुरु द्रोगा ने रगाभूमि मे

उनको थी अटल आस्या युधिष्ठिर की वागी मे पाकर निहत्था उन्हे पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रो से खड-खड कर डाला

भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता थे अपराजेय

श्रद्ध सत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला।

उस दिन से भेरे अन्दर भी जो शुभ था, कोमलतम था उसकी अूण-हत्या युधिष्ठिर के धर्द सत्य ने कर दी घमराज होकर वे बोले 'नर या कुजर' मानव को पशु से उन्होने पृथक नहीं किया उस दिन से मैं हूँ पशुमात्र, अन्घ बर्बर पशु किन्तु भाज में भी एक अन्धी गुफा मे हू भटक गया गुफा यह पराजय की दुर्योधन सुनो । सुनो, द्रोए सुनो 1 में यह तुम्हारा अध्वत्थामा कायर अश्वत्यामा भेष हूँ अभी तक जैसे रोगी मुर्दे के मुख मे शेप रहता है गन्दा कफ वासी यूक शेप हूँ श्रभी तक भैं

## [ वक्ष पीटता है ]

आत्मधात कर लूँ ? इस नपुसक ग्रस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिघली नरकाग्नि मे जवलना पडे तो भी शायद इतनी यातना नही होगी !

िनेपम्य में पुकार अश्वत्याऽऽमाऽऽ

किन्तु, नही। जीवित रहेगा में अन्धे वर्बर पशु-सा

वाएगी हो सत्य धर्मराज की।

मेरी इस पसली के नीचे

दो पजे जग आयँ

मेरी ये पुतिलयां
बिन दांतो के चोथ खायँ
पायें जिसे।

वघ, केवल वघ, केवल वघ स्रतिम स्रथ वने मेरे अस्तित्व का।

[किसी के आने की आहट]

माता है कोई
शायद पाडव योद्धा है
भाहा।
ग्रिकेला, निहत्या है।
पीछे से छिपकर
इस पर करूँगा वार
इन भूसे हायो से
धनुष मरोडा है
गदन मरोडूँगा
छिप जाऊँ, इस माडी के पीछे

[ छिपता है । सजय का प्रवेश ]

सजय फिर भी रहूँगा शेष फिर भी रहूँगा शेष फिर भी रहूँगा शेष सत्य कितना कटु हो कटु से यदि कटुतर हो कटुतर से कटुतम हो फिर भी कहुंगा में

केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अन्तिम अर्थ भेरे आह!

[ अश्वत्यामा आक्रमण न रता है। यसा दबोच सेता है]

भारतत्यामा इसी तरह इसी तरह मेरे भूसे पजे जाकर दवीचेंगे वह गला युधिष्ठिर का जिससे निक्ला था 'भारवत्यामा हतो हत '

[इतवर्मा और कृपाचाय प्रवेश करते हैं]

कृतवर्मा [घोषगर] छोड़ो मश्वत्यामा ! सजय है वह भोई पाठव नहीं है।

प्रावत्यामा वेवल, वेवल ध्य, वेवल

मृतवर्गा, पीछे से पन हो कस को भरवत्यामा को । वध—सेविन शतु का— वैसे योदा हो भरवत्यामा ? सजय भवष्य है तटस्य है।

प्रश्वत्यामा [शत्यमं के बायन में प्रत्यकात हुया] तटस्य ? मातुल में योद्धा नहीं ह सबर पशु हूँ यह तटस्य शब्द है मेरे लिये श्रधहीन । सुन लो यह घापए॥ इस अन्ये धनर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है।

कृतवर्मा पागल हो तुम सजय, जाओ श्रपने पथ पर

सजय मत छोडो विनता करता हूँ मत छोडा मुक्के कर दो वध जाकर अन्धो से सत्य कहने को मर्मान्तक पीडा है जो उससे तो वध ज्यादा मुखमय है वध करके मुक्त मुक्के कर दो

[ अशवत्यामा विवश दिन्द से कृपाचार्य की ओर देखता ह, उनके कारो से शीश दिका देता है ]

श्रवत्थामा मैं वया करूँ ?
मा नुल ,
मै क्या करूँ ?
वय मेरे लिये नहीं रही नीति
वह है श्रव मेरे लिये मनोग्रिध

किसको पा जाऊँ मरोडूँ मैं। मैं वया करूँ? मातुल, मैं क्या करूँ?

ष्ट्रपाचाय मत हो निराश श्रभी

कृतयमी करना बहुत कुछ है जीवित प्रभी भी है दुवींघन चल नर सब खाज जहा।

कृपाचाय सजय गुम्हे भात है यहाँ है वे ?

सजय [धीम में]
वे हैं सरोवर में
माया से बीध बर
सरोवर का जल
ये निष्ठात
भन्दर बैठे हैं
जात नहीं हैं।
मह पाडब-दा को ।

ष्ट्रपानाय स्वस्य हो नावस्थामा चल गर मादश सा दुर्योधन मे मजय, चनो सुभ गरावर सक पहुँचा दो

ज्ञातमा योजसारहा है पर ज्ञातमा

इसीलिये उसने कहा भर्जुन उठाम्रो शस्य विगतज्वर युद्ध करो निष्य्रियता नही भाचरण मे ही मानव-म्रस्तित्व की साथकता है।

[ नीचे भुन वर धनुष देखता है। उठाकर ]

किसने यह छोड दिया घनुप यहाँ ? वया फिर किसी भर्जन वे मन मे विपाद हुमा ?

भश्वत्थामा [प्रवेश वरते हुए] मेरा घनुप है यह।

वृद्ध याचक कौन भा रहा है यह ? जय भश्वत्यामा की !

भश्वत्यामा जय मत नहो वृद्ध ।
जैसे तुम्हारी भविष्यत् विद्या
सारी ध्यय हुई
उमी तरह मेरा धनुष भी ध्ययं सिद्ध हुमा ।
मैंने भभी देसा दुर्योधन मो
जिसने मस्तर पर
मणिजटित राजछत्रो मी छाया मी
धाज उसी मस्तर पर
गेंदते पानी मो
एन पादर है ।
सुमने नहा था—
जय होगी दुर्योधन को

कृपाचाय निकल चलो इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाये

भश्वत्थामा [जाते-जाते ] मैं वया करूँ मातुल मैंने तो भपना धनुप भी मरोड दिया

[वे जाते हैं। बुध क्षण स्टेज खाली रहता है। फिर धीरे-धीरे बद्ध याचन प्रवेश करता है]

वद्ध याचक दूर चला श्राया हूँ
काफी
हस्तिनापुर से,
वृद्ध हूँ दोख नही पडता है
निश्चय ही झभी यहा देखा था मैंने मुद्ध लोगो को
देखू मुक्तको जो मुद्राय दी
माता गान्घारी ने
वे तो सुरक्षित हैं।
मैंने यह कहा था
'यह है भनिवाय
भीर वह है श्रनिवाय
भीर यह तो स्वयम् होगा
वह तो स्वयम् होगा'—

भाज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ भूठी थी सारी अनिवायंता भविष्य की। केवल कम सत्य है मानव जो करता है, इसी समय उसी में निहित है निवष्य

युग-युग तक का

[ हांफता है ]

इसीलिये उसने कहा प्रजुन उठाग्रो शस्त्र विगतज्वर युद्ध करो निष्त्रियता नही प्राचरण मे ही मानव-ग्रस्तित्व की साथकता है।

[ नीचे मुक गर धनुप देखता है। उठागर ]

किसने यह छोड दिया घनुप यहाँ ? वया फिर किसी भर्जुन के मन मे विषाद हुआ ?

भगवरपामा [प्रवेश नरते हुए] भेरा पनुप है यह ।

युद्ध याचक कौन आ रहा है यह ? जय अश्वत्यामा की !

भगवत्यामा जय मत वही वृद्ध ।
जैसे तुम्हारी भविष्यत् विद्या
सारी व्ययं हुई
उसी तरह मेरा पनुष भी व्यय सिद्ध हुमा !
मैंने मभी देसा दुर्योधन को
जिसके मस्तक पर
मिणजटित राजधनो की छाया पी
धाज उसी मस्तक पर
गेंदले पानी की
एक पादर है ।
सुमा कहा पा—
जय होगी दुर्योधन की

वृद्ध यागक जय हो दुर्योधन फी--
प्रव भी में कहता हैं

वृद्ध हैं

था। ह

पर जाकर कहूँगा मैं

नही है पराजय यह दुर्योधन

इसका तुम मानो नये सत्य की जदय-वेला।'

मैने वतलाया धा

उसको भठा भविष्य

ग्रव जाकर उसको वतलाऊँगा

वत्तमान से स्वतात्र कोई भविष्य नही

ग्रव भो समय है दुर्योधन

समय ग्रव भी है।

हर क्षण इतिहास वदलन का क्षण होता है।

# [धीरे धीर जाने लगता है।]

भ्रश्वत्यामा मैं वया करूँ गा ?

हाय मै क्या करूँ गा ?

वतमान में जिसके

मैं हूँ और मेरी प्रतिहिंसा ह !

एक श्रद्ध सत्य ने युधिष्ठिर के

मेरे भविष्म की हत्या कर डाली है।

किन्तु, नहीं,

जीवित रहूँ गा मैं

पहले ही मेरे पक्ष मे

नहीं है निर्धारित भविष्य ग्रगर

तो वह तटस्य है!

शत्रु है ग्रगर वह तटस्य है!

[ वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है। ]

माज नहीं यच पायेगा वह इन भूरों पजो रो ठहरों । ठहरों । भो मठें भविष्य वनक वृद्ध ।

[दाँत पीसते हुए दौरता है। विग में नियट वड का दवार कर नेपध्य म मसीट ने जाता है।]

> वध, वेचल वध, वेचल वध मरा धम है।

[नेपय्य म गला पाटा ती आयाज अश्वत्यामा ना अट्टहास। स्टज पर नेयल दो प्रनाश-यत्त नृत्य धरते हैं। कृपाचाय, कृतवमा होंगते हूं व्यवस्यामा महेपनह नर स्टेज पर जाते हैं।]

ष्ट्रपाचाय यह वया विया, घश्वस्थामा । यह वया विया ?

श्रो जे वगरहट्टा, श्री गमचन्द्र शर्मा

अश्वत्यामा पता नहीं मैंने वया श्रिति। हिशक्तर शर्मा एउम् मातुल मैंने वया विया ! वया मैंने बुछ किया श्री याज्ञवलका शर्मा की समृति में भें द

वृतवर्मा वपाचार्य भय लगता है मुभको इस अश्वत्यामा में। द्वारा - हार प्रामाड व्यारहरू। प्रारेभाष्ट्रभ व्यारहरू। व्यारभोष्ट्रभ व्यारहरू।

[कृपाचाय अश्वत्यामा वा विठावर, उसका कमन्यत्र द्वाना करा है। माप

कृपाचार्यं वठी

विधाम करो

### कथा-गायन

जिस तरह बाढ के बाद जतरती गगा तट पर तज जाती विकत शव भघलाया वैसे ही तट पर तज अश्वत्यामा को इतिहासो ने खुद नया मोड अपनाया

यह छटी हुई ग्रात्माग्रा की रात यह भटकी हुई ग्रात्माग्रो की रात यह टूटी हुई ग्रात्माग्रो की रात इस रात विजय में मदो मत्त पाडवग्रा इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योघन

> मह रात गव मे तन हुए माथो की यह रात हाथ पर घरे हुए हाथो की [ पटाक्षेप ]

# तीसरा अङ्क अश्वत्यामा का अर्द्धसत्य

#### कथा-गायन

सजय का रथ जब नगर-द्वार पहुँचा तब रात छल रही थी। हारी कौरव सेना कब लोटेगी यह बात चल रही थी।

सजय से सुनते-सुनते युद्ध-कथा हो गई सुवह, पाकर यह गहन व्यथा गाधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानव-सा कोई चिह्न न था।

दुपहर होते-होते हिल उठा नगर खडित रथ टूटे छकडो पर लद कर थे लौट रहे ब्राह्मण, स्थियां, चिकित्सक, विधवाएं, बौने, बूढ़े, घायल, जजर। जो सेना रगविरगी घ्वजा उडाते रौदते हुए धरती को, गगन कॅपाते थी गई युद्ध को भट्ठारह दिन पहले उसका यह रूप हो गया भाते भाते।

[पर्दा उठता है। प्रहरी खहे हैं। विदुर का ग्रहारा नेकर धतराष्ट्र प्रवे करते हैं।]

धृतराष्ट्रः देख नहीं सकता हूँ
पर मैंने छू छू कर
मग-भग सैनिकों को
देखने की कोशिश की
बौह के पास से
हाथ जब कट जाता है।
लगता है वैसा जैसे मेरे सिहासन का
हत्था है।

विदुर महाराज यह सब सोच रहे हैं आप?

घतराष्ट्र कोई खास वात नहीं सिर्फ में सजय के शब्दों से सुनता ग्राया था जिसे भ्राज उसी युद्ध को हाथों से छू-छू कर ग्रनुभव करने का भवसर पाया है।

[इसी बीच मे एक पगु गूगा सनिक धिसलता हुआ आता है। विदुः पौव पकड कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। चिल्लू से सकेत कर प मौगता है।]

विदुर [चौंककर] नया है ? भोह ! प्रहरी योडा जल लाभो भृतराष्ट्र कोन है विदुर? विदुर एक प्यासा सैनिक है महाराज।

[ सैनिक गूगा जिह्ना से जाने क्या-क्या कहता है। ]

भृतराष्ट्र क्या कह रहा है यह ?

विदुर कहता है 'जय हो घृतराष्ट्र की ?'
जिह्ना कटो है महाराज ।
गृगा है।

मृतराष्ट्र गँगो के सिवा आज और कीन बोलेगा भेरी जय।

[ प्रहरी लाकर जल देता है। गूगा हाँकने लगता है। ]

प्रहरी १ [ मस्तक छूकर ] ज्वर है इसे तो

धतराष्ट्र पिला दिया जल उसको । कह दो विश्वाम करे इधर कहीं

[गूंगा पीछे जाकर आँख मूद कर पह रहता है]
वस्त्र इसे दो लाकर
माता गान्धारी से

प्रहरी माता गान्धारी भाज दान-गृह मे हैं हो नही।

विदुर १ जनकी मांखो में मांसू भी नहीं हैं न शोक है न कोध है जडवत् पत्थर-सी वे बैठी हैं सीढी पर

[ नेपथ्य मे शोरगुल ]

भृतराष्ट्र प्रहरी जाकर देखो कसा है शोर यह

[ प्रहरी जाता है । ]

विदुर महाराज आप जायें जाकर श्राध्वासन दें माता गान्धारी को

घृतराष्ट्र जाता हैं सजय भी नहीं वहाँ पता नहीं भीम और दुर्योधन के भन्तिम द्व न्द्वयुद्ध का वह क्या समाचार लाये आज।

[शोर बढता है।]

विदुर महाराज, श्राप जायें [ धतराण्ड्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं 1 ] कैसा है शोर यह ?

[प्रहरी लौटता है। ]

प्रहरी फैल गया है
पूरे नगर मे
श्रानक
श्रातक
श्रातक
श्रास ।
विदुर क्यो ?

प्रहरी १ प्राप्ती हारी घायल सेना
के साय-साय
कोई विपक्षी योद्धा भी
चला भाया है
नगरी मे
भस्त्रो से सज्जित है
दैत्याकार
योद्धा
वह ?
जनता कहती है यह नगरी को लूटेगा

# [दूसरा प्रहरी लौट वाता है।]

विदुर छि यह सब मिथ्या है। मैं खुद जाकर उसको देखूँगा रक्षा करो तुम राजकक्ष की

# [बाते हैं।]

- प्रहरी २ क्या तुमने देखा था अपनी आंखो से उस योद्धा को ?
- प्रहरी १ मामावी है वह रूप घारण करता है नित नये-नये बन्द कर दिया जब रक्षकगण ने नगर द्वार, घारण कर रूप एक गृद्ध का

वन्द नगर-द्वारो के अपर ते उड कर चला आया, और लगा खाने छत पर सोये बच्चों को

प्रहरी २ वन्द करो जल्दी से द्वार पश्चिम के।

प्रहरी १ [ भय से ] वह देखो ।

प्रहरी २ [भय से ] क्या है ?

प्रहरी १ वह स्राया।

प्रहरी २ छिपो, इघर छिपो

[ दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योदा का प्रवेश ]

युपुत्स डरने मे

जतनी यातना नहीं हैं जितनी वह होने में जिससे सबके सब केवल भय धाते हों। वैसा ही में हूँ भाज ये हैं महल मेरे पिता, मेरी माता के लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुक्ते माले से

प्रहरी १ ये तो युयुत्सु हैं पुत्र घृतराष्ट्र के, युद्ध में सहे जो युधिष्ठर के पक्ष में।

युक्स भेरा भपराध सिफं इतना है
सत्य पर रहा में दृढ
द्रोश भीष्म
सबके सब महारयी
नहीं जा सके
दुर्योधन के विरुद्ध
फिर भी मैंने कहा
पक्ष में भसत्य का नहीं लूगा
मैं भी हूँ कौरव
पर सत्य बढा है कौरव-वश से

प्रहरी २ निश्चय युयुत्सु हैं। लगता है लौटे हैं। भायल सेना के साथ!

युगुत्सु मैं भी
सह लेता यदि
सब उच्छद्धलता दुर्योघन की
भाज मुक्ते इतनी घृएा तो
न मिलती
भपने ही परिवार मे
माता सडी होती
बाँह फैलाये
चाहे पराजित ही मेरा माया होता।

विदुर [ बाते हैं 1 ] बूद रहा हैं कब से तुमको युगुत्स वन्द नगर-द्वारों के उत्तर से उह कर जला आया, और लगा खाने छत पर सोये बच्चों को

त्रहरी २ वन्द करो जस्दी से द्वार पश्चिम के।

प्रहरी १ [भय से ] वह देखो ।

प्रहरी २ [भग से] क्या है?

प्रहरी १ वह स्राया।

प्रहरी २ छिपो, इघर

[ दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योदा का प्रवेश ]

युपुत्स डरने में

जतनी यातना नहीं है

जितनी वह होने में जिससे

सवके सब केवल भय खाते हों।
से से सहल

मेरे पिता, मेरी माता के

लेकिन कौन जाने

यहाँ स्वागत हो

मेरा

एक जहर बुक्ते माले से

हरी रे ये तो युमुत्सु हैं पुत्र धृतराष्ट्र के.

युव में सहे जो युविष्ठिर के पक्ष में।

पुर्ते भेरा भपराध सिर्फं इतना है
सत्य पर रहा में दृढ़
द्रोण भीष्म
सबके सब महारथी
नही जा सके
दुर्योधन के विरुद्ध
फिर भी मैंने कहा
पक्ष में भसत्य का नही लूगा
मैं भी हूँ कौरव
पर सत्य बडा है कौरव-वश से

प्रहरी २ निश्चय युयुत्सु हैं! लगता है लौटे हैं! घायल सेना के साथ!

युग्तमु मैं भी
सह लेता यदि
सब उच्छक्ष्मलता दुर्योघन की
भाज मुक्ते इतनी घृणा तो
न मिलती
भपने ही परिवार मे
भाता खडी होती
बहि फैलाये
चाहे पराजित ही मेरा माथा होता।

विदुर [आते हैं।] बूंद रहा हैं कब से तुमको युगुत्सु बत्स ।
अच्छा किया तुम जो वापस चले आये।
प्रहरी जाओ, जाकर
माता गान्धारी को सूचित करो
पुत्र-शोक से पीडित माता
तुम्हे पाकर शायद
दु ख भूल जाय ।

युगुत्सु पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं

विदुर ऐसा मत कहो।
कौरव-पुत्रों की इस कलुपित कथा में
एक तुम हो केवल
जिसका माथा गर्वोन्नत है।

युत्सु [कटुता से इसकर ]
इसीलिये देखकर मुक्ते भाता
वन्द कर लिये
पट नागरिको ने
सबने कहा
वह है मामावी
शिशुभक्षी
दैत्याकार
गृद्धवत्

विदुर इस पर विपाद मत करो मुमुत्सु भज्ञानी, भय डूबे, साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें जो कि एक निश्चित परिपाटी रे से होकर पृयक् भपना पथ भपने भाप निर्घारित करते हैं।

[ प्रहरी २ के साय गा घारी का प्रवेश ]

प्रहरी २ माता गान्धारी पघारी हैं।

[ युयुत्सु चरण छूता है। गा घारी निश्चल खडी रहती है।]

विदुर माता।
ये हैं युयुत्सु,
चरण छू रहे हैं
इनको माशीय दो

गान्धारी [क्षण भर चुण रहकर उपेक्षा से ] पूछो विदुर इससे कुशल से हैं?

[ युयुत्सु और विदुर चुप रहते हैं।]

वेटा, भुजाए ये तुम्हारी पराक्रम भरी यकी तो नहीं भपने बन्धुजनो का वध करते-करते ?

[ चूप ] पाडव के शिविरों के वैभव के बाद सुम्हे भपना नगर तो श्रीहत-सा लगता होगा ?

[ चुप ]

चुप क्यो हो ? चफा हुमा होगा यह विदुर इसे फूलो की शय्या दो कोई पराजित दुर्योधन नही है यह सोये जो जाकर सरोवर की कीचड में।

## [ चुप ]

चुप क्यो हैं विदुर यह ? क्या में माता हूं इसके शक्यों की इसीलिये

## [जाने लगती है ]

प्रहरी चलो

विदुर माता । यह शोभा नही देता तुम्हे माता !

[ स्वती नहीं चली जाती है। ]

युषुस्यु यह क्या किया ?

भौ ने यह क्या किया

विदुर ?

[ सिर भुकाकर बैठ जाता है । ]

भञ्छा या यदि मैं

कर लेता समभौता भसत्य से ।

बिदुर लेकिन वह नोई समाधान तो नहीं या समस्या का ! कर लेते यदि तुम समभौता भसत्य से तो भन्दर से जर्जर हो जाते।

युत्सु मब यह मां की कहता पृशा प्रजामों की क्या मुक्तको भन्दर से बल देगी ?

> मन्तिम परिणाति में दोनो जजर करते हैं पक्ष चाहे सत्य का हो भयवा मसत्य वा

मुक्तको वया मिला विदुर, मुक्तको वया मिला ?

विदुर शान्त हो युयुत्सु भौर सहन करो, गहरी पीष्टाम्रो को गहरे मे वहन करो

[ कुछ देर पूर्व से गूँग के हाँफने की भयावह आवाज आ रही है जो सब्सा तेज हो जाती है।

प्रहरी १ कैसी भाषाज है प्रहरी यह वह गूगा सैनिक है शायद दम तोड रहा।

[ प्रहरी २ जल लाता है ]

विदुर यह लो युयुस्पु उसे जल दो भौर स्तेह दो मरतो को जीवन दो भेलो कटुतामो को।

युगुत्सु [गूँगे के पास जाकर]
गोद मे रक्की सर
मुह खोलो
ऐसे, हां,
खोलो ग्रांख

[ गूँगा बांध खोलता है, पानी मुह से संगाता है। सहसा वह चीख उठता है गिरता पटता हुआ, घिसलता हुआ भागता है। ]

प्रहरी २ यह क्या हुआ ?

मुसुत्सु में ही भपराधी हूँ यह था एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निवाणों से भुलस गए थे घुटने इसके

> नष्ट किया है खुद मैंने जिसका जीवन वह कैसे अब मेरी ही कहणा स्वीकार करे

मेरी यह परिएाति है स्नेह भी भगर में दूँ तो वह स्वीकार नहीं भौरो को

व्यास ने कहा मुक्ते कृष्ण जिवर होंगे जय भी उवर होगी जय है यह कृष्ण की जिसमे मैं विधिक हूँ मातृविचित हूँ सब की घृणा का पात्र हूँ

विदुर आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या भूठा पड गया कहाँ

> सव के सब कैसे उतर आये हैं अपनी घुरी से आज

> > एक-एक कर सारे पहिये हैं उतर गए जिससे वह विल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो क्या तुम हो प्रभु ?

[ सहसा अन्त पुर मे भयकर आतनाद ]

युक्सु यह क्या हुमा विदुर ?

विदुर प्रहरी जरा देखो तुम?

[ प्रहरी १ जाकर तुरन्त लोटता है]

प्रहरी १ सजय यह समाचार लाए हैं

विदुर | [आकुलता से] क्या ?

प्रहरी १ दन्द्रयुद्ध भे राजा दुर्योधन पराजित हुए।

विदुर और युयुस्तु मपट कर जात है। आतनाद बढ़ता है। पीछे से कें घोषणा करता है 'राजा दुर्योधन पराजित हुए।'

पीछ का पर्दा उठने लगता है। पाडवो की समवेत हपध्विन और जयक सुन पडती है। वनपथ का दूश्य है। धनुष चढाए, भागत हुए कतवर्मा तथा कृपाच आते हैं। ]

कृतवर्मा यही कहीं छिप जामी
कृपाचार्य।
शास ध्वनि करते हुए
जीते हुए पाडवगए।
लीट रहे हैं मपने शिविरों को।

कपाचाय ठहरो। उठाओ धनुप वह आ रहा है कौन?

कतवर्मा नहीं, नहीं, वह अश्वत्थामा है छद्मवेश घारण कर देलने गया या युद्ध दुर्योघन-भीम का '

[ अश्वत्यामा का प्रवेश ]

अश्वत्थामा मातुल सुनो । मारे गये राजा दुर्योघन अधम से

कृपाचार्य [चुप रहने का सकेत कर ]
छिप जायो !
पाडवो से होकर पृथक
कोधित बलराम
इधर झाते हैं

कृतवर्मा [नेपध्य की ओर देखकर] कृष्ण भी हैं जनके साम

कृपाचार्य सुनो,

घ्यान देकर सुरो।

बसराम [ केवल नेपय्य से ]

नहीं ।

गही !

नहीं ।

तुम कुछ भी कही कुष्ण निश्चय ही भीम ने किया है भन्याय भाज

उसका मधर्ग-वार भनुचित या

कुषाचार्य जाने क्या समका रहे हैं कृष्ण ?

वितराम [नेपम्य-स्वर]
पाण्डव सम्बन्धी हैं ?
तो क्या कौरव शत्रु ये ?
मैं तो भ्राज बता देता भीम को
पर तुमने रोक दिया
जानता हूँ मैं तुमको शैशव से
रहे हो सदा से मर्यादाहीन कुटबुद्धि

कृपाचार्यं [धनुष रखते हुए ] उघर मुड गये दोनो

बसराम [नेपय्य-स्वर, दूर जाता हुआ ] जामो हस्तिनापुर सममामो गायारी को कुछ भी करो कृष्ण लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कृष्टबुद्धि भौर प्रभुता के वावजूद शख-ध्वनि करते हुए भपने शिविरो को जो जाते हैं पाण्डवगण, वे भी निश्चय मारे जायेंगे श्रधम से !

अश्वत्थामा [ दोहराते हुए ] वे भी निश्चय मारे जायेंगे अधर्म से !

कृपाचार्यं वत्स, किस चिन्ता मे लीन हो <sup>7</sup>

श्रावस्थामा वे भी निश्चय मारे जायँगे ग्रधमं से।
सोच लिया
मातुल मैंने विल्कुल सोच लिया
उनको मैं मारूँगा ।
मैं भ्रश्वत्थामा
उन नीचो को मारूँगा ।

कतवर्मी [ध्यग से ] जसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को।

त्राध्वत्थामा [चिढ कर] हाँ, विल्कुल वैसे ही जब तक निमूल नहीं कर दूगा मैं पाडव वश को

कतवर्मा लेकिन अश्वत्यामाः पाडव-पुत्र बूढे नहीं हैं निहत्ये भी नहीं हैं प्रकेले भी नहीं हैं

खतम हो चुका है यह लज्जाजनक युद

ग्रपनी अधर्मयुक्त उज्ज्वल वीरता कही और श्राजमाश्रो हे पराक्रमसिन्धु ।

ध्रश्वत्यामा प्रस्तुत हू उसके लिए भी मैं कृतवर्मा व्यग्य मत बोलो उठाम्रो शस्त्र पहले तुम्हारा करू गा वध तुम जो पाडवो के हितयी हो

कृपाचार्यं [डाँट कर ]
ग्रश्वत्थामा ।
रख दो शस्त्र
पागल हुए हो क्या
कुछ भी मर्यादाबुद्धि
सुममे क्या शेप नही

भ्रमवत्थामा सुनते हो पिता

मैं इस प्रतिहिंसा मे

विल्वुल अकेला हूँ

तुमको मारा घृष्टद्युम्न ने अधम से
भीम ने दुर्योधन को मारा अधम से

दुनिया की सारी मर्यादावृद्धि
केवल इस निषट अनाय भरवत्थामा पर ही
लादी जाती है।

कृपाचाय बैठो,

इधर बैठो वत्स हम सब है साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा मे

किन्तु यदि छिप कर ग्राक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल ग्रामे

भ्रष्वतथामा दूसरा पथ । पाडवा ने क्या कोई दूसरा पथ छोडा है ?

> पाडवा को मर्यादा मैंने आज देखो दुन्द्रयुद्ध मे,

वैसे अधमयुक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने

टूटो जाघो, टूटो काहनी, टूटो गदन वाले दुर्योघन के माथे पर रख कर पाव पूरा बोक डाले हुए भीम ने वाह फैला कर पशुवत धार नाद किया

कैसे दुर्योघन की दोनो कनपटियो पर दो-दो नमें सहसा फूली और फूट गयी

कैसे होठ खिच आये टूटी हुई पाँघो मे एक बार हरकत हुई आखे खो दुर्योघन ने देखा अपनी प्रजामा का

म्राचाय वस वरो अश्वत्थामा शायद तुम्हारा हो पथ एक मात्र मन्भव पथ है भाषतत्यामा माजुल फिर सुमको शपय है मत देर करो शायद भभी जीवित हैं दुर्योघन

> उनके सम्मुख मुक्तको घोषित करा दो सुम सेनापति

में पप ढूढ्गा प्रतिशोध का।

षृपाचार्यं चलो । इतवर्मा तुम भी चलो ।

ष्टतवर्मा नहीं, मुझे रहने दो जामो तुम

[ इपाचाय और अस्वत्यामा जाते हैं ]

कतवर्मा चले गए दोनो ?
कायर नहीं हूँ मैं
दुःख है मुझे भी दुर्योघन की हत्या का
किन्तु यह कैसा विभत्स
भाडम्बर है
हडडो-हड्डो जिसकी दूट गयो है
वह हारा हुमा दुर्योधन
करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति
जिसकी सेना में हैं शेष बचे
केवल दो
बूढे मृपाराय भीर कायर बृतवर्गा!

यह है भक्षीहिशी कीरव सेना की परिशासि जाने दो कृतवर्मा ?

मौन रही

पक्ष लिया है दुर्गोधन का
तो अपना
अन्तिम सांसो तक निर्वाह करो।
[ अकेले इपाचाय का प्रवेग ]

मा गए कृपाचाय ?
कृपाचायं देख नही सका में
भौर देर तक यह भयानक दूश्य।

कोटर से भाव रहे ये दो खुंसार से गिछ । इस भाडी से उस भाडी में बे घूम रहे गीदड भीर भेडिए जीवें निक्ले

जोमें निकाले लोलुप नेद्यों से देखते हुए ग्रपलक राजा दुर्योधन को।

कतवर्मा [ब्यग्य स ] फिर कैसे सेनापति

श्रश्वत्याभा का श्रभिषक हुमा ?

कपाचाय वोले वे

वृपाचाय

तुम हो विप्र

यहाँ जल नहीं है

तुम स्वेद-जल से ही

कर दो अभिषेक वीर भावत्यामा का

कस उठाक हाय अपना आशीश को मूल गयी हैं बाँहे कन्धों के पास से

भैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में किन्तु घोर पीडा से आशीर्वाद के वजाय हृदय-विदारक स्वर में वे चीख उठे

श्रवतथामा [ प्रवेश करते हुए ] पर जीवित रहेगे वे उन्होंने कहा है

> अश्वत्थामा जव तक प्रतिशोध का न दोगे सम्वाद भुमें तब तक जीवित रहूँगा में चाहे मेरे अग-अग ये सारे वनपशु चबा जायें

सुनते हो फ़तवर्मा कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध सेना यदि छोड जाय तब भी अकेला मैं

कृतवर्मा [लेटते हुए ] में हूँ तुम्हारे साथ सेनापति [ कव की जमुहाई ]

कृपाचार्य अब तो कम से कम विश्राम हमे करने दो भश्वस्थामा [नवे स्वर में ] सो जामो माज रात सैनिकगएा कल सेनापति भश्वत्यामा वतलायेगा तुमको क्या करना है।

[ शतवर्मा, कृपाधार्यं विश्वाम करते हैं । अश्वत्यामा धनुष लेकर पहरा देता है ]

मश्वत्यामा कितना सुनसान हो गया है वन जाग रहा हूँ केवल में ही यहाँ इमली के, बरगद के, पीपल के पेडो की खायाएँ सोई हैं

[धीरे धीरे स्टेज पर बँधेरा होने सगता है। यन में सियारों का रोदन। पणुओं के मयानक स्वर बढ़ते हैं। स्टेज पर बित्कुस बँधेरा। केवस अम्वत्यामा के टहलते हुए आकार का मास होता है। सहसा ककण कौवे का स्वर और दाई और से बित्कुल काले-काले कपडे पहने कीए की मुखाकृति का एक नतंक शिणु आता है, पद्म धोल कर मँदराता है और दो बार स्टेज का चक्कर सगा कर घुटनों के बल मुक कर काथों पर चिबुक रख कर पितायों की सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अम्बत्यामा पर बित्कुल प्रकाश नहीं पडता। एक नीसी प्रकाश रेखा इसी पर पढती है।

फिर स्वर तेज होता है और बाई और बिलकुल खेत वसनधारी एक उल्काकृति वाला तेज पर्जो वाला नत्तक शिशु आता है। कौवे को देखता है। सावधान होता है, फिर उल्लिखित होकर पर्जे तेज करता है, प्रश् फरफडाता है। फिर नई गुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है।

। एक प्रकाश अश्वत्यामा पर भी पहता है जो स्तम्य कौतूहल से इस घटना को देख रहा है।

कौआ एक बार अससायी करवट सता है और उसूक को देख कर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उसूक पहले सहम जाता है, चते सोया देवकर दो एक बार सायदानी से आजमाता है कि कहीं कीया सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा है।

फिर सहसा उस पर टूट पडता है। भयानक रव, कोसाहस, चौत्कर। दोनों गुपे रहते हैं। दिलकुल अधकार। फिर प्रकाश। कौए के कुछ टूटे हुए पछ और उनूक के पने रक्त में समप्य। उनूक उन पर्धों को उठा-उठा कर नृत्य करता है। दधोल्लास का ताम्डव।

एक प्रकाश अश्वत्यामा पर । सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है और वह जोर से अट्टहास कर पडता है । उलूक घबराकर एक जाता है । देखता है अश्वत्यामा अट्टहास करता हुआ उसकी ओर बढता है। उलूक कटे पछ उसकी ओर फॅक कर भागता है। अश्वत्यामा कटा पछ उसकी ओर फॅक कर भागता है। अश्वत्यामा कटा पछ हाय में सेकर उत्सास से चीखता है—]

भश्वत्यभमा मिल गया । मिल गया । मातुक्ष भुभे मिल गया

> प्रनाश होता है। वह रक्तासना कटा पख हाय में लिए उछल रहा है। दोनो योदा चौक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबरा कर सलवार खोच लेता है।

कृपाचाय क्या मिल गया वतस ?

अश्वत्थामा मातुल । सत्य मिल गया बबर अश्वत्थामा को

भृतवर्मा यह घायल कटा पख

अश्वत्थामा जैसे युधिष्ठिर का श्रद्ध सत्य घायल श्रीर कटा हुआ !

कृपाचार्यं कहां जा रह हो तुम ।

श्राश्वत्यामा पाडव शिविर की भोर नीद मे निहत्पे, भचेत पड होगे सारे विजयी पाडवगरा ।

अपना कमरबन्द कसता है

कृपाचार्ये अभी?

अभवत्थामा विल्कुल अमी वे सव अकेले हैं

> कृष्ण गये होगे हस्तिनापुर गान्धारी को समभाने इससे अच्छा अवसर ग्राखिर मिलेगा कव

कृतवर्मा यह सेनापनि का आदेश है ?

धश्वत्थामा [बिना मुने] तुमने कहा था नरो वा कुजरो वा !

कु जर की भाति

में केवल पदाघातो से
चूर करूँगा घृष्टद्युम्न को ।
पागल कु जर
से कुचली कमल-कली की मांति
छोडूँगा नही उत्तरा को भो
जिसमे गभित है
ग्रिभम यु-पुत्र
पाण्डव कुल का भविष्य।

कुपाचाय नहीं । नहीं ! यह मैं नहीं होने दूँगा ! भश्वत्यामा होकर रहेगा यह ! साथ नहीं दोगे तो भकेले में जाऊँगा

जाऊँगा जाऊँगा <sup>†</sup>

[ वृतवर्मा पीछे पीछे सिर भुनाये जाता है ]

कृपाचाय हको।

निन्तु सोचो अश्वत्थामा

[अवत्यामा विना गुने चला जाता है। वृपाचाय पीछ पीछे पुकारते हु। जाते हैं । अवत्याऽऽमाऽऽ । अवत्याऽऽमाऽऽ ।। यह इवि भीरे धीरे दिगन्त म भी जाती है। तीन रथो की धमराहट और धोडों की टां भेप बचती हैं। पर्दा गिरता है।]

### अन्तराल

## पख, पहिये और पट्टियाँ

[युद्ध याचक प्रवेश करता है। स्टेज पर भकड़ी के जाले जैसी प्रकाश-रेक्षाएँ और कुछ-कुछ प्रेतसोक-सा वातावरण।]

> पहले में भूठा भविष्य था, वद्ध याचक था, भव में प्रेतात्मा हू पश्वत्थामा ने मेरा वध किया था। जीवन एक भनवरत प्रवाह है भीर मौत ने मुझे बाँह पकड कर किनारे खीच लिया है भीर में तटस्थ रूप से किनारे पर खडा हूँ भीर देख रहा हूँ—

> > कि

यह युग एक अघा समुद्र है चारो और से पहाडो से घिरा हुआ भौर दर्रों से भौर गुफाओं से

उमडते हुए भयानक सूफान चारो मोर से उसे मय रहे हैं घोर उस बहाव में मन्यन है, गति है, किन्तु नदी की तरह सीधी नही बल्कि नागलोक के किसी गह्वर मे संकडो, कॅच्ल चढे, अन्धे सांप एक दूसरे से लिपटे हए श्रागे-पीछे ऊपर-नोचे टेढे-मेढे रेंग रहे हो उसी तरह सैकडो घाराएँ, उपघाराएँ ध्रन्धे साँपो की तरह विलविला रही हैं। ऐसा है यह भ्रन्धा समुद्र जिसे हम भ्राज का भव-प्रवाह कह सकते हैं। भीर कुछ सफेद केंचुल ऊपर तर भाये हैं। सफेद पट्टियो की तरह ये पट्टियाँ गान्वारी की आँखो पर हैं, संनिकों के जरुमो पर हैं,

> मैंने ग्रपनी प्रतशक्ति से सारे प्रवाह को कथा की गति को वाँघ दिया है, ग्रीर सब पात्र श्रपने स्थान पर स्थिर हो गये हैं

षयोकि में चीर-फाड कर हरेक की मान्तरिक भसगति समभना चाहता हूँ । ये हैं वे पात्र मेरी मन्त्रशक्ति से परिचालित वे छाया रूप मे माते हैं ।

[ युर्सु, विदुर सजय था त्रिक गति से मच के आर-पार मत्रमुख से बाते

और फिर बुद के पीछे एक पिन म खहे हो जाते हैं और फिर एक-एक कर अ

में हूँ युयुत्सु में उस पहिंचे की तरह हूँ जा पूरे युद्ध के दौरान रव म लगा था पर जिसे भव लगता है कि वह गलत धुरी म लगा था श्रीर में श्रवनी उस धुरी से जतर गया है।

में सजय हूँ जा कमलाक स वहिद्यात है

मै दा वड पहिया के बीच लगा हुमा एक छोटा निरथक मोभा चक्र हूँ जो वह पहिया के साथ घूमता है पर रथ का आग नहीं वडाता और न घरती ही छू पाता है। श्रीर जिसके जीवन का सबसे वडा दुर्भाग्य यह है कि वह धुरी स उत्तर भी नहीं सकता।

मैं विदुर हूँ
कृष्ण का अनुगामी, भक्त और नीतिज्ञ
पर मेरी नीति साधारण स्तर की है
और युग की सारी स्थितिया असाधारण हैं
और अब मेरा स्वर सशयप्रस्त है
व्याक्ति लगता है कि मेरे प्रभु
जस निकम्मी धुरी की तरह हैं
जिसके सारे पहिये जतर गये है
और जो खुद धूम नहीं सकतो

पर सशय पाप है और मैं पाप नहीं करना चाहता। [नेपध्य में घटिया को ध्वनि और एक मोरपज उडता हुआ स्टेज पर

यह क्या है ? मोरपस ? गा घारो को आश्वासन देकर हस्तिनापुर से लौटते हुए कच्एा के किरोट से लगता है यह पख गिर पड़ा है हों, यह उन्हों के रथ को घण्टियां है रोक लू जनका रथ? जैसे रोक दिया है प्रवाह मैंने कथा का ?

[सम्मोहन की असपल चेप्टा वर] नहीं, उनमें सारे समय के प्रवाह की मर्यादा बंध जाती है वीघ नही सकता हू उनको मैं।

[ दूसरे रथ की घ्वनि ]

हों, यह दूसरा रथ, जिसकी गति को में तो क्या कप्ण भी रोक नहीं पाये हैं यह रथ है मेरे विवक अञ्चत्थामा का कीए के कटे पस-सो काली रक्तरगी घएगा है भयानव उसकी अदम्य । मोरपख जससे हारेगा या जीतेगा ? ध्णा के उस नये शालिय नाग का दमन भव वया कट्ण कर पायेंगे ?

[रय को ध्वनियाँ तेज होती है।]

रथ बढते जाते हैं में हैं भशक्ता क्या की गति भव भेरे वांधे नहीं वैधतों है कृष्ण का रय पीछे छुटा जाता है मिषयारे मे वह देक्षो ग्राम्वत्यामा का त्य पण्डव शिवित मे पहुँ च गया। [त्य की व्यक्ति बन्द] माह यह है कौन विराटकाय देत्य पुरुष भन्यकार मे प्रावत्यामा क सम्मुख काली चट्टाना-सा ग्रडा हुमा श्वातक देख रहा है। नेपच्य से भ्यानक गर्जन ] [ पटाक्षप ]

# चौथा अङ्क गान्धारी का शाप

कथा-गायन

वे शकर थे वे रौद्र-वेषघारी विराट प्रलयकर थे जो शिविर द्वार पर दीखे

अश्वत्यामा को अनगिनत विष भरे सांप भुजाओ पर वांघे वे रोम रोम मे अगणित महाप्रलय साये जो शिविर द्वार पर दीखें अश्वत्यामा को बोले वे जैसे प्रलग मेघ-गजन-स्वर

"मुमलो पहले जीतो तम जाभी भ्रदर!"

युद्ध किया अश्वत्थामा ने पहले
है और कौन ज दीव्यास्त्रों को सह ले

शर, शिवत, प्रास, नाराच, गदाएँ सारी
लो कोघित हो अश्वत्थामा ने मारी
वे जनके एक रोम मे

समा गयी

सव

वह हार मान वन्दना लगा करने

तव

[ अश्वत्यामा का स्वर ]

जटा कटाह सम्भ्रमिनिलम्प निझरो समा विलोल वीचि वस्तरी विराजमान मूधनि

धगद्धगद्धगज्ज्वलललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्र शेखरे रति प्रतिक्षण मम।

> वे भाशुतोप हैं हाथ उठाकर बोले

अश्वत्यामा तुम विजयी होगे निश्चम हो चुका पाडवो के पुण्यो का अब क्षय मैं कृष्ण प्रेमवश अव तक इनकी रक्षा करता या मैं विजय दिलाता इनमे नया पराक्रम भरता या पर कर अधम-वघ द्वार उन्होंने स्वत मृत्यु के खोले" वे आशुतोप हैं हाय उठाकर वोले [पदौ उठने पर गाधारी बठी हुइ दीख पड़नी हैं और विदुर तया सजय इस मुद्रा में खंड हैं जैसे बार्तालाप पहले म चल रहा हा।]

गान्धारी फिर वया हुआ ? सजय ! फिर वया हुआ ?

मजय [पाठ करते हए]
शकर की देवी अभि लेकर अश्वत्थामा
जा पहुँचा योद्धा घष्टद्युम्न के मिरहाने
जिजली-सा अपट, खीच कर शय्या के नीचे
घुटनो से दाव दिया उसको
पजो से गला दवोच लिया
आँखों के कटोरे से दोनो सावित गोले
कच्चे आमों की गुठलों जसे उछल गए
खाली गडढों में काला लहू उवल पडा

गान्धारी ग्रन्या कर दिया उसको पहन ही कितना दयालु है ग्रश्वत्यामा

सजय वहें कष्ट से जोड जोड कर शब्द कहा उसने 'वघ करना है तो ग्रस्तो से कर दो' 'तुम योग्य नहीं हो इसके नरपशु धष्टद्युम्न ! तुमने नि शस्त्र द्रोएा की कायर हत्या की, यह बदला है !' फिर चूर चूर कर दिए ठोकरों से उसने ममस्यल

विदुर वस वरो

गाधारी किर क्या हुन्ना?

सजय कोलाहल सुन जो झस्त-व्यस्त योद्धा जाग श्रांख मलते वाहर आये उनको क्षण भर मे गिरा दिया तीसे जहरीले तीरो से शतानीक को कुछ न मिला तो पहिले से ही वार किया। अश्वत्थामा ने काट दिए उसके घुटने सोया था दूर शिखडी उसके पास पहुँच कर माथे के बीचो वीच एक वारा मारा जो मस्तक फाड चीरता चन्दन-शय्या को घरती के अन्दर समा गया।

गान्धारी फिर क्या हुआ सजय?

विदुर हृदय तुम्हारा पत्यर का है गान्धारी।

गान्धारी पत्थर की खानो से मिश्या निकलती हैं वाघा मत डालो बिदुर सजय फिर

विदुर सजय नहीं, मुक्तसे सुनो कितनी जघन्य वह प्रतिहिंसा थी कपाचार्य, कतवर्मा वाहर थे जितने बच्चे बूढे नौकर वाहर भागे वाएगे से छेद दिया उनकी कतवर्मा ने डरे हुए हाथी चिग्घाड कर शिविरो को चीरते हुए भागे शय्या पर सोई हुई स्त्रियों जहां थी वही कुचल गई उसी समय उन दोनो वीरों ने पाडव शिविरों में लगा दो आग ।

गा घारी काश कि मैं भपनी भांखों से देख पाती यह ? कैसी ज्योति से घिरा होगा तब भश्वत्यामा ! सजय पुर्मा, सपट, सोथे, घायस घोड, टूटे रय रक्त मेद, मज्जा, मुण्ड, स्विडत कव घो मे टूटी पसिलयो मे विचरण करता या प्रश्वत्यामा सिहनाद करता हुमा नररक्त से वह सलवार उसके हायो मे चिपक गई घी ऐसे जैसे वह उगी हो उसी के भुजमूलो से ।

गा घारी ठहरो मजय ठहरो दिध्यदृष्टि से मुक्तको दिखला दो एभ बार बीर प्रश्वत्यामा को

सजय माता वह बुरूप है भयकर है

गाधारी किन्तु बीर है

उसने वह निया है

जो मेरे सी पुत्र नहीं कर पाये

द्रागा नहीं कर पाये।
भीष्म नहीं कर पाये।

सजय माता।

व्यास ने मुक्तको दिव्यदृष्टि दो यी

केवल युद्ध की अवधि के लिए

पता नही कव यह सामध्य मुक्तसे खिन जाय।

गा घारी इसीलिए कहती हू। भन्यायी कृष्ण इसके वाद भश्वत्यामा को जीवित नहीं छोडेंगे देखने दो मुग्तको उसे एक बार

मजय में प्रयास करता हूँ मेरे सारे पुण्यो का वल समवेत होकर दर्शन करायेगा ग्राप को ग्रह्बत्यामा के

[ घ्रान नरता है।]

दीवारो हट जाभो राह में जो वाघायें दिए रोकती हो वे माया से सिमट जायें दरी मिट जाय क्षितिज रेखा के पार दृष्टि से छिये हैं जो दृश्य वे निकट मा जायें।

[पीछे ना पर्दा हटने लगता है, आगे ने प्रकाश बुमने लगते हैं।]

भ्रंषेरा है यह वह स्थल है जहाँ मरणासन्न दुर्योधन कल तक पड़ा था ग्रस्त शस्त्र लिए हुए -कौन ये दोनो योद्धा आये ये है कृपाचाय, कृतवर्मा।

[पीछे दूर से वे बँघेरे म पुकार्य है 'महाराज दुर्योधन ' 'महाराज दुर्योधन ' 'महाराज

कृपाचार्यं कृतवर्मा ज्योतिवागा फँको कुछ तिमिर घटे

कृतवर्मा [नपध्य की और देखकर ] वे हैं महाराज निश्चय ही भद्ध -मृत दुर्योधन को खीच ले गए हैं हिसक पशु उस भाडी मे

कृपाचाय जीवित हैं ममी होठ हिलते से लगते हैं

मुल समभ नही पडता है

मुल से वह-वह कर रक्त

काले-काले थक्को से जमा हुमा है चारो म्रोर।
हलक भी जमी होगी।

कृपाचाय [ रुक-रुव कर, जरा जोर से ] महाराज सेनापित ध्रश्वत्यामा ने य्वस्त कर दिया है पूरे पाडव शिविर मा ध्राज शेप नहीं बचा एक भी योद्धा

कतवर्मा महाराज के मुख पर मामा सन्तोष की भलक प्रायी

कृपाचाय पलकें भी खोल लो

कतवर्मा दूढ रहे हैं किसे शायद ग्रश्वत्थामा का ?

कपाचाय महाराज । ग्रश्वत्थामा ग्रपना ग्रह्मास्य ग्रीर मिए लेने गया है उसे लेकर हम तीनो घार यन मे चल जाया।

कृतवर्मा महाराज की भाँको मे यह रह मश्रु । [गाधारी और सजय पर प्रवाश पडता है।] सजय यह क्या माता । पट्टी उतारो ही नहीं तुमने वह देखो भाषा भश्वत्थामा ?

गान्धारी नहीं । नहीं । वेख नहीं पाठनी देख नहीं पाठनी किसी भी तरह मैं मरणोन्मुख दुर्योधन को रहने दो सजय यह पट्टी बँधी है बधी रहने दो मुसको बताते जामो क्या हो रहा है वहाँ ?

विदुर कुछ भी नही दीस पड रहा है मुक्ते

सजय अश्वत्थामा आ गया है पर शोश मुकाए है बिलबुल चुप है

[ आगे का प्रकाश पुन बुक्त जाता है । ]

कपाषार्य महाराज । ग्राप का भश्वत्यामा भा गया । हाय उठा सकते नहीं एक बार दृष्टि उठा कर ही दे दें आशीष इसे ।

भ्रथत्थामा नही, स्वामी, मही।

मैं अब भी अनाधिकारी हूँ।

मैंने प्रतिशोध से लिया पष्टद्युम्न से

पिता की पाप-हत्या का

किन्तु अब भी भापका प्रतिशोध नहीं से पाया
शेष हैं अभी भी,

सुरक्षित है उत्तरा

जनम देगी जो पांडक उत्तराधिकारों को

किन्तु स्वामी श्रयना काय पूरा करूँगा में। सूयलोक में जब द्रोगा से मिले श्राप कहे

कसवर्मा किससे कहते हो अश्वत्थामा, किससे कहते हो। महाराज नहीं रहे

[शोकसूचक सगीत। मृपाचाय विह्वव होकर मुह ढव लेत हैं। आगे गाधारी चीख वर मूछित हो जाती है।]

अश्वत्यामा किसका चीत्कार है यह ।

माता गान्धारी

मैं कहता हूँ घैष घरो

जमे तुम्हारी कोख कर दो है पुत्रहीन कृष्ण ने

बसे ही मैं भी उत्तरा को कर दूँगा पुत्रहीन

जीवित नही छोडूँगा उसको मैं

क्ष्ण चाहे सारी योगमाया से रक्षा करे।

[पीछे का पर्दा गिरने लगता है।]

गान्धारी सजय, मेरी पट्टी उतार दो देखूँगी में अश्वत्थामा को वच्च बना द्गी उसके तन को सजय
लो मैंने यह पट्टी उतार फेंकी कहा है अश्वत्थामा।

[ पोछे वा पर्दा बिल्युल बन्द हो जाता है। ]

सजय यह क्या हुम्रा माता ? मन तक जो दिव्यदृष्टि से था मैं देख रहा सहसा उस पर एक पर्दान्सा छा गया

गान्धारी जल्दी दारो आंसू न गिर आयें

सजय दीवारो हट जामो ।
दीवारो हट जामो ।
माता । माता ।
भेरी दिन्यदृष्टि को क्या हा गया भ्राज ?
दीवारो ।
दीवारो ।
प्रांखें नही खुलती हैं
ग्रन्धो को सत्य दिखाने मे क्या
मुक्तको भी ग्रन्धा ही होना है

विदुर सजय तुमको दीख नही पहता वया वन, या दुर्योघन, या

सजय नही विदुर केवल दीवार ! दीवारे ! दीवारे !

विदुर सब समाप्त होने की जैसे यही एक वेला है।

[गाधारी जह बैठी हैं।]

सजय व्यास वयो मुक्तको दिव्यद्धि दी यी थोडी-सी भवधि के लिए भाज से कभी भी इस सीमित दृश्य जगत से मैं तृष्ति नहीं पाऊँगा सीमाए तोड कर अनन्त में समाहित होने का प्यासी मेरी आत्मा रहेगी सदा।

विदुर माता उठो ।
छोडो हस्तिनापुर को
चल कर समन्तपचक
ग्रन्तिम सस्कार करो श्रपने कुटुम्बियो का
सजय
सब बाघवो से कह दो, परिजनो से कह दो,
ग्राज हो करेंगे प्रस्थान युद्धभूष्म को।

सजय [जाते हुए]

श्रद्धारह दिनो का लोमहपक सग्राम यह

मुभको दृष्टि देकर और लेकर चला गया।

[ युयुत्सु का प्रवेश ]

विदुर चलो माता, महाराज को बुला लो। युयुत्स तुम भी चलो।

युमुत्स जिसन किया हो खुद बध

उसको भजिल का तपंण

स्वीकार किसे होगा भला ?

वे मेरे वन्धु है

मेरे परिजन

किन्तु सुनो कृष्ण ।

भाज मैं किस मुह से उनका तपण करूँ गा ?

[ सब जाते हैं। पीछे का पर्दा घीरे-धीरे उठता है। ]

#### कथा-गायन

वे छोड चले कौरव-नगरी को निजंन वे छोड चले वह रत्नजटित सिहासन जिस के पोछे था युद्ध हुआ इतने दिन सूनी राहें,चौराहे रा, घर वे शांगीत जिस स्वर्ण-कक्ष मे रहता था दुर्योघन जममे निर्भय वनपशु करते थे विचरण

वे छोड चले कौरव नगरी को निजन करने अपने सौ मृत पुत्रो का तर्पण

द्यागे रथ पर कौरव विघवाद्यों को ले है चली जा चुकी कौरव-सेना सारी पीछे पैदल द्याते हैं शीश कुकाए घतराष्ट्र युयुत्सुविदुर, सजय, गा धारी

[त्रम से घतराष्ट्र, युयुत्स, विदुर, सजय और गा घारी धीरे-धीरे चलत हुए च पर आते है। अतराष्ट्र एक बार सब्खडाते हैं।]

घृतराष्ट्र वद्ध है शरीर श्रीर जजर है चला नही जाता है।

विदुर सजय तनिक रका

[महाराज बैठ जाते हैं। सब रक जाते हैं।]

मुपुत्सु, किसके हैं रथ वे उधर काडी में छिपे छिपे

सजय वे तो हैं कपाचार्य ।

विदुर इधर क्तवमा हैं

गाधारी सजय वया अश्वत्यामा

म वदुर हौ माता वह है अश्वत्यामा

घतराप्दु जाने दो

## गान्धारी रोको उसे

सजय रुको

भ्रो रुको अश्वत्यामा हम हैं सजय

माता गान्धारी, महाराज, सग हैं हमारे विदुर ग्रीर यु

घृतराष्ट्र सजय

मत नाम लो युयुत्सु का कोधित ग्रश्वत्थामा जीवित नही छोडेगा

मेरा है केवल एक पुत्र शेष खोकर उसे कैसे जीवित रहूँगा ?

गा घारी और जब पुत्र वह पराक्रमी यशस्वी है।
सजय चली
यही रहने दो युयुत्सु की
पुत्र कही छिप जाओ
प्राण वचाओ
श्रव तुम्ही हो झाश्रय
अपने अधे पिता वृद्ध माता को

[ सजय के साथ जाती है ]

युत्सु यह सव में सुनूगा श्रोर जीवित रहूँगा किन्तु किसके लिए किन्तु किसके लिए

धतराष्ट्र मेरे श्राधेपन से तुम थे उत्पन्न पुत्र । वही थो तुम्हारी परिधि। असको उल्लघन कर तुमने जो ज्योतिवृत्त में रहना चाहा

विदुर वया वह स्रपराघ या ?

[ गाधारी और राजय सीट आत हैं ]

धृतराष्ट्र आगए सजय तुम।

सजय अश्वत्यामा तो बिल्कुल बदला हुमा सा है। बीर नहीं वह तो जैसे भय की प्रतिमूर्ति है। रह रह कौप उठता है रथ की बल्गाएँ हाथों से छूट जाती हैं।

[दूर कहीं शख-ध्वनि]

गान्धारी पागल है कहता है मैं वर्कल धारण कर रहूँगा तपोवन मे दरता है कृष्ण से

[ पुन कई विस्फोट और एक अलौकिक प्रकाश ]

सजय पाडवों को लेकर साथ कच्च ग्रा रहे हैं उसकी खोज मे

गान्धारी मार नही पायेंगे कप्ण उसे मैंने उसे देख कर वज्र कर दिया है उसके तन को

[दूर कही विस्फोट]

विदुर लगता है दूंद लिया प्रभु ने उसे । भूतराष्ट्र सजय देखों तो जरा। सजय मेरी दिव्यद्धि वापस ले ली है स्यास ने

युरसु यह तो प्रकाश है मर्जुन ने मन्निवाग ना

विदुर भुलस भुलस कर गिर रही हैं यनम्पतियाँ

[ बुक्ते हुए दा अग्नि-याण भय पर गिरत हैं । ]

गतराष्ट्र मजय दूर गिकल चलो इस दो त्र से ।

गा पारो जिन्तु कृष्ण तुमने मनिष्ट यदि किया

मश्वत्थामा का

[ मुसगने हुए वाण फिर गिरते हैं । ]

विदुर माता चलो सुरक्षित नहीं है यहाँ। गिर रहे है जलते वासा यहाँ

[जाते हैं। मुद्ध थण स्टेज खाली रहता है। नेपच्य मे शखनाद। लगातार विस्फोट। तीव्र प्रशाम । ]

[अवस्मात् दौहता हुआ अश्वत्यामा आता है। एसने गले मे वाण चुभा हुआ है। धीषनर वाण निकालता है और रनत यह निकलता है। इतने मे दूसरा वाण आता है जिसे वह बचा जाता है और फिर तन कर खड़ा हो जाता है। कोध से आरनन मुख।

ग्रवस्थामा रक्षा करो ग्रपनी ग्रव तुम श्रजु न । ग्रपनी ग्रव तुम श्रजु न । मैंने ता सोचा था बल्कल धारण कर रहूँगा तपोवन मे पूरे पाडव को निमूल किये विना शायद

युद्धलिप्सा नही शान्त होगी फुप्ण को। अच्छा तो यह लो। यह है यहग्रस्य अर्जुन स्मरण करो अपने विगत कर्म इसके प्रभाव को एक क्या करोड कप्एा मिटा नही पार्येगे। सुनो तुम सव नभ के देवगए। ग्रपने-ग्रपने विमानो पर म्रारूढ देख रहे हो जो इस युद्ध को साक्षी रहोगे तुम विवश किया है सुमें प्रजुन ने यह लो यह है ब्रह्मास्त्र ।

[ कोई काल्पनिक वस्तु फॅकता है। ज्वालामुखियो की-सी गडगडाहट महताबी-सा प्रकाश, फिर बँघेरा।]

व्यास [आकाशवाणी]
यह क्या किया <sup>†</sup>
अश्वत्यामा <sup>†</sup> नराधम <sup>†</sup>
यह क्या किया <sup>†</sup>

भ्रश्वत्थामा कौन दे रहा है भ्रपनी मृत्यु की निभात्रण भेरे प्रतिशोध में बाधक बन कर

व्यास में हूँ व्यास। ज्ञात क्या तुम्हे है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का। यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुमा स्रो नरपशु । तो मागे भाने वाली सदियो तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी पिछु होगे पैदा विकलाग और कुष्ठप्रस्त सारो मनुष्य जाति बौनी हो जायेगी जो कुछ भी ज्ञाा सचित किया है मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मदा-सदा क लिये होगा विलीन वह गेहूँ की वालों में सप फुफकारेंगे नदियों में वह-वह कर आयेगो पिघली आग ।

अश्वत्यामा भस्म हो जाने दो
आरे दो प्रलय व्यास ।
देखें में रक्षण-शक्ति कथ्ण की ?

भ्यास तो देख उघर
कृष्ण के कहा से, पहले ही
ग्रजुंन ने छोड दिया था नभ मे ग्रपना ब्रह्मास्य
लेकिन नराधम
ये दोनो ब्रह्मास्य ग्रभी नभ मे टकरायेंगे
सूरज बुक्त जायेगा।
घरा बजर हो जायेगी।
[ किर गडगडाहट। तेज प्रकाश और फिर अँधेरा ]

प्रभवत्यामा में क्या करू मुक्त विवश किया अजुन ने मुक्त विवश किया अजुन ने में या अकेला और अन्यायी कच्णा पाडवो के सहित मेरा वध करने को आतुर थे

[भयानक आसनाद ]

न्यास अजुन सुनो में हूँ व्यास सुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र को स्राप्ता मा प्रमानी कायरता से सू मन ध्वम्त कर मनुजना का वापम न स्रपना सहायत्र स्रोर मिए। देकर वन म चना जा

अश्वत्यामा ज्याम ' में अशक्त हू,
मुभका है ज्ञान रोति वेषत प्राक्रमण की
पीछे हटना मुभका या मर ग्रम्या का
मेरे पिता न मिकाया नहीं।

व्यास सूरज बुक्त जायगा। घरा वजर हो जायगी।

ग्रम्बत्यामा ग्रन्छा तो सुन लो व्यास भुन लो कृष्ण—

> यह अचूक अस्त्र अश्वत्थामा का निश्चित गिरे जाकर उत्तरा के गभ पर। वापस नहीं होगा।

> > [भयानक विस्फोट ]

ह्यास तुम पशु हो। तुम पशु हो। तुम पशु हो।

[अश्वत्थामा विकट अटहाम करता है।]

ग्रंग्व यामा यामें नहीं मुभको यिपिटिंग न यना दिया

[ पटा पिरक्र आग या टब्य । नपत्य म पाण्डव वधुआ का ऋत्त मुन पहत हैं । गान्यारी और सजय आन हैं ] गान्वारी चलते चलो सजय । ऋदन यह कैसा है ? सुनते हो ?

सजय अध्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा है उत्तरा के गर्भ पर

गा घारी करेगा वह अपना प्रशा पूरा करेगा

सजय [रुककर] माता, किन्तु कृष्ण उसे क्षमा नही करेंगे

गान्वारी चलते चलो सजय

उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण

चक्र यदि कृष्ण का खण्ड-खण्ड मुक्तकों कर भी दे

सो,

मैं तो अभी जाऊगी वहा

जहाँ गहन मृत्युनिद्रा में सोया है दुर्योधन

चलते चलो सजय ।

[जाते हैं। ध्तराष्ट्र और युयुत्सु का प्रवेश।]

धृतराष्ट्र वत्स तुम मेरी म्रायु लेकर भी जीवित रही भग्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र यदि गिरा है उत्तरा पर तो कौन जाने एक दिन युधिष्ठिर सब राजपाट तुमको ही सीप दे ।

युपुत्स [कटु हैंसी हेंसकर] श्रीर इस तरह

भवत्यामा को पशुता भेरा सोया हुमा माग्य फिर लोटा लाए। नहीं पिता नहीं

इतना ही दशन क्या काफी नहीं है इस अभागे को [ वाण्डवो की जयध्वित गुन पडती है विदुर माते हैं ] धृतराष्ट्र यह कैसी जयध्यनि ? विदुर महाराज

रहा। कर ली उत्तरा की मेरे प्रमु ने।

[एक दाण को साउध रहकर]

धतराष्ट्र वसे विदुर।

विदुर वाले व यदि यह बह्यास्य गिरता है तो गिरे लेकिन जो युर्दा शिष्ठा होगा उत्पन्न उसे जोक्ति कहूं गा में देकर अपना जोका

भश्वत्थामा को नेया छोड दिया व दण ने ?

छोड दिया। केवल अ गा-हत्या का शाप उसे दिया भीर उससे मिए। ले ली मिए। देकर लेकर शाप बिन्न-मन भ्रश्वत्यामा नतमस्तक चला गया।

युग्सु [त्रिस पर कोई मावानात्मक प्रतिकिया लक्षित नहीं होती ]

माता गाधारी सुन पराजय अपने अश्वत्यामा को जाने क्या कर डालें!

धृतराष्ट्र चलो विदुर आगे गई हैं वे! मैं भी धीरे-धीरे आता हूँ!

[पहले तेजी मे विदुर फिर घृतराष्ट्र और युगुत्सु उधर जाते हैं जिधर गाधारी गई है। पर्दा खुलकर अदर का दृश्य। सजय, गाधारी और विदुर ]

सजय यही वह स्थल है
यही कही हुए ये घराशायो महाराज दुर्योघन '
यह है स्वर्ण शिरस्त्रार्ण
यह है गदा जनकी
यह है कवच उनका

[ ग्राधारी पट्टी उतार देती है । एक-एक वस्तु को टटोल-टटोसकर देखती है । कवच पर हाथ करते हुए रो पडती है । ]

विदुर माता धैय घारए। करें।
कवच यह मिथ्या था
केवल स्वयम् किया हुमा
मर्यादित माचरए। कवच है
जो व्यक्ति को वचाता है
माता

[ सहसा गा घारी नेपध्य की बोर देखती है। ]

गान्चारी कौन है वह, भाड़ी क पास मौन बैठा हुमा, कोई जीदित व्यक्ति? विदुर उघर मत देखें,

लगता है जैसे अपवत्थामा

नहो नही इतना कुरूप श्रम भग गला कोढ स रोगी कुता-सा दुग घयुक्त

गान्वारी लौटा जा रहा है। वह कौन है विदुर।

माता उसे जाने दे वह अम्बत्यामा है

दण्ड उसे दिया भूण-हत्या का कद्य शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वह लेकिन हमेशा जरूम ताजा रहेगा प्रमु-चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा गहन बनो में युग-युगान्तर तक मगो पर फोहें लिए गले हुए जम्मो से विपटी हुई पट्टियां पोप, धक, कफ से सना जीवित रहेगा वह मरने नहीं देंगे प्रमु । लेकिन अगिशात रौरः पीडा जगती रहेगी रोम रोम मे।

गान्धारी सजय उसे रोको। लोहा में लू भी आज करण से उसके लिए साया यह चला गया प्राया या शायद विदा लेने दुर्योघन के प्रन्तिम प्रस्थि शेषो से ।

गात्वारी अस्यि शेप? तो क्या यह पडा है ककाल मेरे पुत्र का।

विदुर यैथे घरो माता ।

गा घारों [ह्दम विदार स्वर में ]
तो, वह पड़ा है ककाल मेरे पुत्र का
किया है यह सब कुछ कुग्ण
तुमने किया है यह
सुनो ।
गाज तुम भी सुनो
मैं सपस्विनी गान्धारी
गपने सारे जीवन के पुण्यों का
पपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का
वस सेकर कहती हू

कृष्ण सुनो !
तुम यदि चाहते तो रुक सकता या युद्ध यह
मैंने प्रसव नहीं किया या ककाल वह
इगित पर तुम्हारे हो भीम ने मधर्म किया
क्यो नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को
जो तुमने दिया निरपराध मश्वत्यामा को
तुमने किया है प्रभुता का दुरपयोग
यदि मेरी सेवा में वल हैं
सचित तप में धम है
तो सुनो कृष्ण

प्रभू हा या परात्पर हा
कुछ भी हो
सारा तुम्हारा वश
इसी तरह पागल कुत्तो की तरह
एक दूसरे वो परस्पर फाट सायेगा
तुम खुद जनका विनाश करके कई वर्षों वाद
सावारण ब्याझ वे हाषो मारे जामोग
प्रभ हो
पर मारे जामोगे पशुमो की तरह।

[वर्णा ध्वित । कृष्ण की छाया ]
किल्पा-ध्वित माता ।
प्रभू हूँ या परात्पर
पर पुत्र हूँ जुम्हारा, जुम माता हो ।
मैंने भार्जु न से कहा
सारे जुम्हारे कमों का पाप-पुण्य, योगक्षोम मैं
वहन करूँ गा भपने कघो पर
भित्रारह दिनों के इस भीयरा सप्राम मे
कोई नहीं केवल मैं ही मरा हूँ करोडो बार
कोई नहीं या
वह मैं ही था

गिरता था घायल होकर जो रए।भूमि म।
भ्रम्वत्थामा के भ्रमा से
रक्त वीप, स्वेद वन कर वहूँगा
मैं ही युग-युगान्तर तक
जीवन हूँ मैं
तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ मां।
शाप यह तुम्हारा स्वीकार है।

## गा घारी यह वया किया तुमन

### [फूटकर रोने लगतो है ]

कोई नहीं मैं भ्रपने सौ पुत्रों के लिये लेकिन कच्छा तुम पर मेरी ममता भगांघ है। करदेते शाप यह मेरा तुम अस्वीकार तो वया मुझे दु ख होता। मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहोना थी।

कृष्ण ध्वनि ऐसा मत कहो माता! जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नही हो तुम। प्रभु हूँ या परात्पर पर पुत्र हूँ तुम्हारा तुम माता हो।

गान्धारी [रोते हुये] भैंने क्या किया विदुर? भैंने क्या किया?

#### कया गायन

स्वीकार किया यह शाप कप्ण ने जिस क्षाण से उस क्षाण से ज्योति सितारो की पड गई मन्द युग-युग की सचित मर्यादा निष्प्राण हुई श्रीहीन हा गये कवियो के सब वस् छन्द यह शाप सुना सबन पर भय के मारे भाना गान्धारों में कुछ नहीं कहा पर युग सन्ध्या का कलुपिन छाया-जसा यह शाप सभी के मन पर टेगा रहा। [पटालेप]

## पाचवां अङ्क, विजय एक क्रिमिक आत्महत्या

#### कथा-गायन

दिन, हफ्ते, मास, बरस वीते ब्रह्माहत्रों से झुलसी घरती यद्यपि हो आई हरी-भरी भ्रिमिक युधिष्ठिर का सम्पन्न हुमा, फिर से पर पा न सकी स्रोई शोभा कौरव-नगरों। सब विजई थे लेकिन सब थे विश्वास घ्वस्त थे सूत्रधार खुद कृष्ण किन्तु थे शाप-प्रस्त इस तरह पाडव-राज्य हुमा मारम्भ पुण्यहत, ग्रस्त-व्यस्त

ये भीम बुद्धि से मन्द्र, प्रकृति से भिभानी धर्जुन ये भसमय वृद्ध, नकुल ये भजानी सहदेव भद्ध-विकसित थे शैशव से भपने ये एक प्रधिष्ठर जिनके विन्तित माथे पर ये लदे हुए भावी विकृत यूग के सपने

मे एक मही जो समभः रहे मे जया हागा जब भाषप्रता प्रम् भा होगा देहावसान जो युग हम सब ने रए। में मिल कर बोमा है जब बह अबुर देगा, ढेंक तेगा सक्त भान

मीढी पर बंठ पुटनो पर माथा रवसे स्पार इवे रहते थे निष्फल चिन्तन में देखा बरते से सूनी-सूनी प्रांखी से वाहर फैले फैल निस्तब्ध तिमिर धन मे

[ पर्दा चटता है। दोनो बूदे प्रहरी पीछे छहे हैं। आने युधिष्टिर ]
युधिष्टिर ऐसे भयानक महायुद्ध को
अद्धंसत्य, रक्तपात, हिंसा से जीत कर
अपने को विल्कुल हारा हुआ अनुभव कर
यह भी यातना ही है

जिनके लिए युद्ध किया है जनको यह माना कि वे सब कुटुम्बी अज्ञानी है, जह है, दुविनीत हैं, या जर्जर हैं,

सिहासन प्राप्त हुआ है जो यह माना कि उसके पीछे अन्धेपन की अटल परम्परा है,

जो हैं प्रजायें यह माना कि वे पिछले शासन के विकृत सौचे में हैं ढली हुई

और,

खिडकी के बाहर गहरे अधियारे में किसी ऐसे भावी अभगल युग की भाहट पाना जिसकी कल्पना ही थराँ देती हो.

### फिर भी

जीवित रहना, माथे पर मिए धारए करना विधक अश्वत्यामा का, यानना यह वह है बन्धु दुर्योधन । जिसको देखते हुए तुम कितने भाग्यशाली थे कि पहले ही चने गए। बाकी बचा मैं देखने को अधियारे मे निर्निमेप भावी अमगल पग किसको बताऊँ किन्तु,

मेरे ये कुटुम्बी अज्ञानी हैं, दुविनीत हैं, या जजर हैं,

[ नेपथ्य मे गजन ]

शायद फिर भीम ने किसी का भ्रपमान किया

[भीभ का अट्टहास]

यह है मेरा हासोन्मुख कुट्रम्ब, जिसे कुछ ही वर्षों मे बाहर धिरा हुआ ग्रेंधेरा निगल जायेगा, लेकिन जो तन्मय हैं भीम के भ्रमानुषिक विनोदों में।

[बन्दर से सब का कई बार समवेत अट्टहास । विदुर तथा कृपाचाय का प्रवेश ]

विदुर महाराज

ग्रव हो चला है असहनीय

नैसे रुकेगा

विदूष यह भीम का

युधिष्ठिर अब क्या हुआ विदुर?

विदुर वहा, श्रीतिन को भौति भाज भो युपुत्स का श्रपमान किया भोम न

कृषाचार्य भीर सब ने उसके गूगेपन का भानन्द लिया।

युधिष्ठिर पता नहीं क्या हा गया है युपुत्स का वाणों को। यव तो वह विल्कुल हो गूँ गा है।

विदुर विद्यते कई वर्षों से उसको घूणा ही मिली भवने परिवार से प्रजामा से उसको भी भटल भास्या कच्छा पर पर वे शापप्रस्त हुए।

कृपाचाय आश्रित या भाष का पर भीम की कटू बितयों से मर्माहित होकर जब भन्धे ध तराष्ट्र और गान्धारी वन में चले गये उस दिन से वाणी उसकी विल्कुल ही जाती रही।

युघिष्ठिर भागी है जसन ही यातना भपने ही वन्युजनो के विरुद्ध जीवन का दाँव लगा देना, पर अन्त मे विश्वास टूट जाना, लाखन पाना श्रीर वह भी न कर पाना किया जो नरपशु अश्वत्यामा ने कृपाचार्य महाराज चल कर सव साप ही श्राश्वासन दें युयुत्स को

[ युधिष्ठिर और उनके साथ विदुर तथा कृपाचार्य अन्दर जाते हैं। प्रहरी आगे आकर वार्तालाप करने लगते हैं ]

प्रहरी १ कोई विक्षिप्त हुआ

प्रहरी २ कोई शापग्रस्त हु**मा** 

प्रहरी १ हम जैसे पहले थे

प्रहरी २ वैसे ही अव भी हैं

प्रहरी ? शासक वदले

प्रहरी २ स्थितियाँ बिल्कुल वैसी हैं

प्रहरी १ इससे तो पहले के ही शासक श्रच्छे थे

प्रहरी २ प्राधे थे

प्रहरी १ लेकिन वे शासन तो करते थे ये तो सतज्ञानी है

प्रहरी २ शासन करेंगे क्या ?

प्रहरी १ जानते नहीं हैं ये प्रकृति प्रजाम्रो की

प्रहरी २ ज्ञान और मर्यादा

प्रहरा १ उनका करे क्या हम ?

प्रहरी २ उनको क्या पीसेंगे ?

प्रहरी ? या उनको खायेंगे ?

प्रहरी २ या उनको मोद्रेगे ?

प्रहरी र या जह विद्यायोगे ?

प्रहरी २ हमका तो प्रन्त मिले

प्रहरी रै निश्चित मादेश मिले

प्रहरी २ एक मुद्द नायक मिले

प्रहरी १ मध भादम मिलें

प्रहरी २ नाम उह नाह हम युद्ध दें या शान्ति दें।

प्रहरी १ जानते नहीं ये प्रकृति प्रजामों की।

[ अदर से मुमुत्म को आता देखकर प्रहरी चुप हो जाते हैं और पहले की तरह बावर विभा में खड हो जाते हैं। मुपुत्स अद विक्षिण की-सी करणोत्पादक चेप्टाऐ गरता हुआ दूसरी और निकल जाता है। शण पर बाद विदुर और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। ]

विदुर तुमने नया देला पुयुत्स को ?

[ प्रहरी नेपध्य की और सकेत करते हैं ! ]

कृषाचाय वह भी सभागा है भटक रहा है राजमार्ग पर

विदुर महलो म उसका अपमान नया कम होता है जाता है बाहर और अपमानित होने प्रजाभो मे

कृपाचाय वह देखा । भिलमगे, लँगड, लूले, गन्दे वच्चो की एक वड़ी भीड उम पर ताने कसतो पीछे-पीछे चली भाती है। माह वह पत्थर सोच मारा किसो ने

[ चितित हो उसी और जाते हैं।]

कृपाचार्य युधिष्ठर के राज्य मे नियति है वह युयुत्सु की जिसने लिया था पक्ष घमं का।

िविदुर युपुत्स को लेकर आते हैं। मृह से रक्त बह रहा है। विदुर उत्तरीय से रक्त पोछते हैं, पोछे पोछे वही गूगा सैनिक भिछम द्वा है। वह मुमुत्स को पत्यर फॅक कर मारता है और वीमत्म हंसी हंसता है।]

विदुर प्रहरी, इस भिक्षुक को किसने यहाँ भाने दिया? युपुरसु । तुम मेरे साथ चलो

[मिखमञ्जा पाशविक डगितो से कहता है-इसने मेरे पाँव तोड दिये, में प्रतिशोध क्यों न सूँ?]

कृपाचामं पांच केवल तोडे तुम्हारे मुमुत्सु ने,

किंतु ग्राज तुमको में जीवित नहीं छोडें गा।

प्रहरी के हाय से भाला नेकर दौहता है। गूंगा भागता है। युपुत्सु आगे आकर कृपाचाप को रोकता है और भाला खुद से लेता है और सीने पर भाला रख कर दबाते हुये नेपध्य मे चला जाता है। नेपध्य से भयकर चीत्कार। विदुर दौड कर अन्दर जाते हैं।]

विदुर [नेपध्य से] महाराज कर लो भारमहत्या युयुत्स ने दौड़ो कपाचाय ।

[ कृपाचाय जाते हैं। प्रहरी पुन आगे आते हैं ]

अहरो । युद्ध हा या शांति हो

प्रहरी र रक्तपात होता है

प्रहरी १ धस्य रहेंगे तो

प्रहरो २ जपयोग मे भावेंगे ही

प्रहरी १ मव तक वे मस्त

प्रहरी र दसरों के तिए उटते थे

प्रहरी १ अब वे प्रपने ही विरुद्ध काम प्रापेंगे

प्रहरी २ यह जो हमारे भस्त्र भव तक निरयक ये

प्रहरी । कम से कम खनका

प्रहरी २ आज कुछ तो उपयोग हुआ

[ अन्दर समवेत अट्टहास । कृपाचाप आते हैं । ]

कृपाचाय इस पर भी हँसते हैं वे सब अज्ञानी, मूढ, दुविनीत, अहप्रस्त भाई युधिष्ठिर के रक्त ने युयुरसु के लिख जो दिया है इन हमला की भूमि पर समक्त नहीं रहे हैं जमे ये आज!

> यह आत्महत्या होगी प्रतिष्विनत इस पूरी सस्कति में दर्शन में, धम में, कलाओं में शासन-व्यवस्था में आत्मधात होगा वस अतिम लक्ष्म मानव का

[विदुर जाने हैं]

विदुर मुक्ति मिल जाती है सब को कभी न कभी वह जो वन्घुघाती है हत्या जो करता है माता की, प्रिय की वालक की, स्त्री की, किन्तु आत्मघाती मटकता है ग्रंघियारे लोको में सदा-सदा के लिए वन कर प्रेत।

कृपाचाय परिएाति यही थी युयुत्मु की विदुर ! मैं युघिष्ठिर के ऊचे महलों में आज सहसा सुन रहा हूँ पण्ध्विन अमगल की अब तक मैं रह कर यहाँ शिक्षा देता रहा परीक्षित को अस्त्रों की लेकिन अब यह जो आत्मघाती, नपु सक, ह्यासोन्मुख प्रवृत्ति उभर आई है अब तो मैं छोड दूँ हस्तिनापुर इसी मे कुशल है विदुर ! आत्मघात उड कर लगता है घातक रोगा सा !

विदुर किन्तु विप्र

कृपाचाय नहीं नहीं।
योद्धा रहा हूँ मैं
आत्मघात वाली इस
युत्रिटिंठर की संस्कृति मे
मैं नहीं रह पाऊँगा

[जाता है]

विदुर राज्य मे युधिष्ठिर के होगे भात्मधात

Ç

वित्र लेंगे निर्वासन मेंसी है शान्ति यह प्रमु जो तुगने दो है ? होगा यया वन मे सुनॅगे धतराष्ट्र जब यह मरण युगुत्सु का ?

युधिव्हिर [प्रकेश कर] प्राण हैं भमी भी शेष कुछ नुख मुम्तमु मे

विदुर यदि जीवित हैं तो भाष उसे भेज दे मेरी ही बुटिया मे रक्षा बह्नगा, परिचर्या कहना

उसने जो भोगा है कृष्ण के लिये सब तक उसका प्रतिदान जहाँ तक मैं वे पाऊगा हैं गा

[विदुर और युधिष्ठिर जाते हैं। प्रकाश भीमा होता है]

महरी १ कैसा यह यसमय अधियारा है।

प्रहरी २ धूममेघ धिरते जाते हैं वन-खण्डो से प्रहरी 9

लगता है लगी हुई है भीषरा दावानि।

[ बातें करते-करते प्रहरी नेपट्य में घसे जाते हैं। ]

[ बन्दर का पदा चठता है। जनते हुए वन मे धृतराष्ट्र और सजय ] घृतराष्ट्र जाने दो सजय मब बचा नहीं पामोगे मुमें माज जजर हैं, भाग से कहां तक में भागूगा ?

terj

सजय थोडी ही दूर पर निरापद स्थान है महाराज चलते चले!

[पीछे मुडकर]

स्रात माता गान्धारी वही बैठ गई। माता, स्रोमाता

धतगष्ट्र संजय

ग्रव सब प्रयत्न व्यथ है ।

छोड दा तुम मुभे यही,

जीवन भर मै

ग्राधेपन के ग्राधियारे मे भटका हूँ

ग्राधिन है नही, यह है ज्योतिवृत्त
देखकर नही यह सत्य ग्रहण कर सका तो ग्राज
मैं ग्रपनी वृद्ध ग्रस्थियो पर

सत्य घारण करूगा

सजय आग बढतो आती है।
आह माता गा घारी घिर गई लपटो से
किसको बचाऊँ मैं
हाय असमर्थ हूँ।

गान्धारी [अधजली हुई आती है।]

अग्निमाला-सा

सजय तुम जाओ यह मेरा ही शाप है दिया या जो मैंन श्रीकृष्ण को अग्नि, आत्महत्या, अधम, गहकलह में जो शतघा हो विखर गया है नगरो पर, वन मे, सजय उनसे कहना भगने इस साप की प्रयम समिधा में ही हूँ

[ नेपध्य से पुकार 'गा घारी !' ]

धृतराष्ट्र भाह । छट गई है वृद्ध कुन्ती वन मे, लौटो गान्धारी !

सजय महाराज ।

महाराज ।

महाराज ।

भीषण दावाग्नि धपनी

ग्रमिएत जिह्नाभी से

निकल गई होगी भी कुन्ती को

महाराज स्थल यह निरापद है मत जाये ।

गाम्बारी सजय!
जो जीवन भर भटके श्राँधियारे भे
उनको भरने दो
प्राणातक प्रकाश मे

[धतराष्ट्र को लेकर गाधारी जाती हैं]
सजय [देखकर]
याज ।
पूरे का पूरा घघकता हुया वरगद
दोनो पर टूट गिरा
फिर भी वचा हूँ शेष
भिर भी वचा हूँ शेष
लेकिन क्यो ?
लेकिन क्यो ?

# मुमसा निरयक घोर होगा कौन? मा ऽऽऽह!

[सहसा एक डास उसके पाँव पर दूट गिरतो है ! यह पाँव पकड कर बैठ

# [ पोछे का पर्दा गिरता है। ]

### कथा गायन

यो गये वीतते दिन पाडव शासन वे नित भीर भणान्त युधिष्ठिर होते जाते वह विजय भीर खोखली निकलती भाती विश्वास सभी धन तम में खोते जाते

[विगा से निकल कर प्रहरी खडे हो जाते हैं। एक क माने पर युधिष्ठिर का किरीट है]

प्रहरी १ यह है किरोट चन्नवर्ती सम्राटका!

प्रहरी २ धारण करो इसको छोड दिया है

प्रहरी १ जब से

प्रशकुन होने लगे हैं हस्तिनापुर मे।

प्रहरो २ नोचे रख दो इसको, भाते हैं महाराज ।

[ युधिष्ठिर थौर विदुर भाते हैं ]

विदुर महाराज निश्चय पह भशकुन सम्बन्धित है युषिष्ठिर कृष्ण की मृत्यु से। युमको मालूम है। द्रितों ने भाकर यह स्वना युमें दो है कलह वढ गया है यादव-युल में।

विदुर भजुंन को आप शोध

पुषिठिर बिदुर मैं करूँगा वया ? माता कुन्ती, गा घारी और महाराज हो गये भस्म उस दावागिन मे

तपए। करने के वाद धाव ख़ल गये फिर युयुत्सु के और इतने दिनो वाद उसका वह भारमधात फलोसूत होकर रहा

श्राण नहीं उसके वचा सका श्रव भी में जीवित खूगा क्या देखने को प्रभ का श्रवसान इन श्रांकों से ?

नहीं। नहीं। जाने दो मुमको गल जाने दो हिमालय के शिखरों पर

विदुर महाराज वह भी आत्मघात है शिसरों की जैवाई कमें की नीचता का परिहार नहीं करती है। यह भी भारमधात है।

युधिष्ठिर भीर विजय गया है ?
एक लम्बा भीर घोम।
भीर निल तिल कर फलोभूत
होने याला भारमपात
भीर पय कोई भी शेप
नहीं भव भेरे भागे !

[बातें करत-करते दूसरी और चने जाते हैं। प्रहरी आगे झाते है।]

- प्रहरी १ मशबुन तो निश्चम ही होते हैं रोज रोज
- प्रहरी २ प्रांधी से कल क्रमड-परपर की वर्षा हुई
- प्रहरी १ सूरज में मुण्डहीन काले-काले कवा घ हिलते नजर झाते हैं
- प्रहरी २ जिनको ये सब के सब भाषना प्रमु कहते थे सुनते हैं जनका भवसान भव निकट ही है।
- प्रहरी १ कहते है द्वारिका मे भाषी रात काला भौर पीला वेप

भारण किये काल घूमा करता है।

प्रहरी २ वह-वह धनुर्धारी वाग वरसा ते हैं पर अन्धह वन कर वह सहसा जह जाता है।

प्रहरी १ जिनको ये सबके सब अपना प्रभु कहते हैं प्रहरी २ जो अपने ही कन्धो पर खेन वाले थे इनका सब योगक्षेम

प्रहरी १ वे ही इन सबको प्रभुष्ट और लक्ष्यभ्रष्ट नीचे ही त्याग कर

प्रहरी २ अपने लोक जाने की

प्रहरी १ वेचारे में सब के सब अब करे में स्था ?

प्रहरी २ इन सब से तो हम दोमो काफी मच्छे हैं

प्रहरी १ हमने नहीं भेला शोक प्रहरी २ जाना नहीं कोई दद

महरी १ जैसे हम पहले थे

प्रहरी र वैसे ही भव भी है

[ बीर-घीरे पर्दा गिरता है ]

# समापन प्रभु की मृत्यु

### वदना

तुम जो हो शब्द-ब्रह्म, ग्रयों के परम ग्रय जिसका ग्राक्षय पाकर वाग्गी होती न व्यथ है तुम्हे नमन , है उन्हे नमन करते ग्राये जो निमल मन सदियों से लीला का गानन

> हरि के रहस्यमय जीवन की, है जरा भ्रलग यह छोटी-सी मेरो भास्था की पगडडी

दो मुभ्रे शब्द, दो रसानुभव, दो श्रलकरण मैं चित्रित करूँ तुम्हारा करुण रहस्य-भरण

### कथा-गायन

वह या प्रभास वन-क्षेत्र, महासागर तट पर नमजुम्बी लहरें रह-रह खाती थी पछाड या घुला समुद्री फेन समीर अकोरो मे बह चली हवा, वह खड खड कर उठे ताड थी वनतुलसा की ग्राम वहाँ, या पावन खायामय पीपल जिसके नीचे घरती पर बंडे थे प्रमु धान्त, मौन, निश्चल लगता था कुछ-कुछ थका हुमा वह नील मेघ-सा तन सांवल माला के सबसे वहें कमल में बची एक पबुरी केवल

पीपल के दो घवल पातों की धायाएँ रह-रहकर उनके कचन माये पर हिलती थी वे पलकें दोनो तन्द्रालस थी, अधसुल थी जो नील कमल की पौलुरियो-सी खिलती थी

भवनी दाहिनी जांघ पर रख मूग के अुल जैसा वायां पा टिक गये तने से, ते उसांस वोले कसा विचित्र या युग !'

भगवत्यामा [पर्दा खुसता है। भयकरतम रूप वाला अम्बत्यामी प्रवेश

भूठे हैं ये स्तुति-वचन, ये प्रशासा-वाक्य कृष्ण ने किया है वहीं मैंने किया था जो पाडव शिविर में सोया हुमा नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक-सा उसने नशे में डूबे अपने बन्धुजनों की की है व्यापक हत्या

देल भभी भाया हूँ सागर तट की उज्ज्वल रेती पर गाढे-गाढ काले खून में सने हुए यादव योद्धामों के भगणित शव विखरे हैं जिनको भारा है खुद कुएए ने

उसने किया है वही मैंने जो किया या उस रात

फक इतना है मैंने मारा था शतुगो को पर उसने अपने हीं वश वालो को मारा है। वह है अस्वत्य वृक्ष के नीचे बंठा वहां

शिवितक्षोण, तेजहीन, थका हुआ उससे प्रख्या में यह जो करोडो यमलोको को यातना कुतर रही है मेरे मास को वयो ये जरूम फूट नही पहते है उसके कमल-तन पर ?

[पीछे को ओर से चमा जाता है। एक ओर सजय घसिटता भाता है। ] सज्य

मैंने कहा था कभी

मुमको मत बाहे दो फिर भी में घेरे रहूँगा तुम्हे युभको मत नयन दो फिर भी देखता रहुगा मुमको मत पग दो लेकिन तुम तक

भाज वह सारा भिमान भेरा टूट गया। पहुच कर रहेगा प्रभु।

जीवर भर रहा में निरपेक्ष सत्य कमों मे उतरा नही धीरे-धीरे सो दी दिन्य दृष्टि

उस दिन वन के उस भयानक मिनिकाड ग घुटने भी मुलस गये।

[ पोधे की ओर विगत के पास एक व्यास आकर वह जाता है और वीर त कर सहय संघान करता है।]

## क्या-गायन भीमे स्वरों मे

कुछ दूर कैटीली भाडी म छिप कर बैठा या एक ब्याध प्रमुके पग को मृग-बदन समम धनु खीच लक्ष्य या रहा साध।

सजय [सहसा उधर देसकर]
ठहरो, भो ठहरो ।
भाह । वह मुनता नही
ज्योति बुभ रही है वहां
कसे मैं पहुँ चूं भण्यत्य वक्ष के नीचे
धिसट धिसट कर भामा हूँ सकडो को

[स्याध तीर छोड देता है। एक ज्योति चमक कर बुक्त जाती है। वशी की एक तान हिचकियां की तरह तीन बार उठकर दूट जाती है। अश्वत्यामा का सट्ट-हास। सजम चीत्कार कर सद्धमूखिन-सा गिर जाता है। सँधेरा

#### कथा-गायन

बुक्त गये सभी नक्षत्र, छा गया निमिर गहन वह भौर भयकर लगने लगा भयकर वन

जिस क्षण प्रभु ने प्रस्थान किया द्वापर युग बीत गया उस क्षण प्रभुहीन घरा पर ग्रास्थाहत कलियुग ने रक्ष्या प्रथम चरण वह भीर भमकर लगन लगा भयकर वन

वश्वत्यामा का प्रवेश

ग्रश्वत्थामा केवल में साक्षी हूँ मैंने ताडों के भुरमुट से छिए कर देखी हैं उसकी मृत्यु तीखी नुकीली तलवारसी भोको में हिलते, ताह के परो मेरे प् प भरे जस्मो को चीर रहे थे लेकिन साँसें साधे में खडा या मीन।

[सहमा जात्त स्वर मे ]

लेकिन हाय मैंने यह क्या देखा सलको मे वाएा विधते ही पीप भरा दुग धित नीला रक्त

वैसा ही वहा

जैसा इन जख्मो से अवसर वहा करता है चरएों में वैसे ही घाव फूट निकले

सुनो मेरे शत्रु कृष्ण सुनो । भरते सभय वया तुमने इस नरपशु धश्वत्यामा को भपने ही चरणो पर घारण किया भपने ही शोणित से भुकको ग्रभिव्यक्त किया ?

जैसे सड़ा रक्त निकल जाने से
फोड़े की टोस पटा जाती है
वैसे ही मैं प्रनुभव करता हू विगत शोक
यह जो धनुभूति मिली है
यह जो प्रनुभूति मिली है
यह जो प्रनुभूति मिली है
वया यह प्रास्था है ?
यह जो प्रनुभूति मिली है

युयुत्सु [ ययुत्सु का दूरागत स्वर ]

मुनता हूँ किसका स्वर इन ग्रधलोको मे

किसको मिली है नयी ग्रास्था ?

ररपशु ग्रधवस्थामा को ?

[ अट्टहास ]

आस्था नामक यह जिसा हुआ सिक्का अब मिला अश्वत्थामा को

जिसे नकली भौर खोटा समसकार में क्हे पर फेंक चुका है वर्षो पहले!

सजय यह तो है वाएगि युयुत्सु की भाषे प्रेतो की तरह भटक रहा जो मन्तरिक्ष मे

[ युपुत्तु अधे प्रेत के रूप मे प्रवेश करता है।] युक्सु मुमको मादेश मिला

'तुम हो म्नात्मघाती, भटकोगे मन्धलोको मे ।' घरती से अधिक गहन अधलोक कहाँ है ? पैदा हुआ में भन्धेपन से

कुछ दिन तक कृष्ण की सूठी आस्या के ज्योतिवृत्तं मे मदका

किन्तु आत्महत्या का शिलाद्वार खोल कर वापस लौटा में घ्राधी गहन गुफामो मे। भाया था मैं भी देखने

यह महिमामय मरण कृष्ण का जीकर वह जीत नही पाया मनास्या मरने का नाटक रचकर वह चाहता है वांधना हमको

लेकिन में कहता हूँ

वचक था कायर था, शक्तिहीन था वह बचा नहीं पाया परीक्षित को या मुसको चला गया भपने लोक, भवे युग मे जब जब शिशु भविष्य मारा जायेगा ब्रह्मास्त्र से

तक्षक उसेगा परोक्षित को या मेरे जैसे कितने युमत्सु कर लेंगे मात्मधात उनको बचाने कौन भायेगा क्या तुम अश्वत्यामा ? तुम तो भगर हो ?

अश्वत्यामा कितु में हैं समानु ियक अवसत्य तक जिसका है घृएग और स्तर पशुमो का है युयत्सु तुम सज्य

तुम तो हो आस्यावान् ?

सजय पर में तो हू निष्क्रिय, निरपेक्ष सत्य । मार नहीं पाता हूँ वचा नही पाता है कम से पृथक खोता जाता है अमश अध अपने अस्तित्व का ।

युक्तु इसोलिये साहस से कहता है निर्मात है हमारी बँधी प्रमु के मरए। से नही मानव भविष्य से । परोक्तित के जीवन से। कैसे बचेगा वह ? कसे वचेगा वह ? मेरा यह प्रश्न है प्रथम उसका जिसमे अभु के पीछे भपने जीवन मर ध्या सही ! कोई भी भास्यावान् शेष गही है उत्तर देने को ?

[बुद्ध माचक होय म धनुष लिए अवश करता है।] में हैं शेष उत्तर देने को मभी

युक्तु उम हो कीन ? दोस गही पहता है। वयाध भव मैं वृद्ध व्याध हूँ नाम मेरा जरा है वाण है वह भेरे ही धनुष का जो मृत्यु वना कृद्ण की पहसे में या वृद्ध ज्योतिषी वय मेरा किया अश्वत्यामा ने प्रेत-योनि हे मुक्त करने को मुक्ते, कहा कृद्ण ने-'हो गई समाप्त अवधि माता गाधारी के शाप की उठामो धनुष फॅको वाणा।'

में या भयभीत किन्तु वे बोले— 'अश्वत्याम ने किया या तुम्हारा वध उसका था पाप, दण्ड में लूगा मेरा मरण तुमको मुक्त करेगा प्रेतकारा से।'

प्रस्वत्यामा मेरा था पाप

किया मैंने वध

किन्तु हाथ मेरे नही थे वे

हृदय मेरा नही था वह

ग्रन्था युग पैठ गया था मेरो नस-नस मे

श्रा भी प्रतिहिंसा वन

जिसके पागलपन मे मैंने क्या किया
केवल श्रजात एक प्रतिहिंसा
जिसको तुम कहते हो प्रभु

वह था मेरा शब्रु

पर जसने मेरी पीडा भी धारण
कर ली

जहम हैं वदन पर मेरे
लेकिन पीडा सव शान्त हो ग्रम्

में हूँ दिण्डत लेकिन मुक्त हैं। युयुत्स होती होगी वधिको की मुक्ति प्रमुके मरण से विन्तु रथा कैमे होगी अन्धे युग मे मानव-भिवास की प्रमुके इस कायर मरण के वाद ? अश्वत्थामा वायर भरण ? मेरा था शत्रु वह लेकिन कहुगा में दिव्य शाति छाई थी उसके स्वण मस्तव पर। वृद्ध वोले अवसान के क्षणा मे प्रमु "मरण नहीं है आ न्याधा माल म्पातरग है वह सववा दायित्व लिया मैंने अपन ऊपर अपना दायित्व मौप जाता हूँ में सवको अव तक मानव-भविष्य का में जिलाता था निवान इम अन्धे युग मे मेरा एक अग निद्रिय रहेगा, अत्मधाती रहेगा और विगलित रहगा सजय, युयुत्सु, अग्वत्थामा की मांति वयावि इनका दायित्व लिया है मैंन । " "लिवन शेष मेरा दायित लग वाकी सभी मेरा दायित्व वह स्थित रहेगा हर मानव-मन के उस वृत्त मे जिसवे सहारे वह

सभी परिस्थितियो वा अतिक्रमण करत हुए नूतन निर्माण करेगा पिछले ध्वसो पर मयीदायुक्त आचरण मे नित न्तन सृजन मे निभयता के साहस के ममता वे रस के क्षण मे जीवित और सक्रिय हो उड़्गा मैं वार-वार " अश्वत्थामा उसके इस नये अथ मे क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विष्टत, अर्द्धववर आत्मधाती, अनास्यामय, अपने जीवन की साथकता पा जायेगा? निष्वय ही । वृद्ध वे हैं भविष्य किन्तु हाथ मे तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। सजय किन्तु मैं निष्क्रिय अपगु हुँ । अश्वत्थामा में हूँ अमानुपिक । युक्स और में हूँ आत्मवाती अन्ध ! [ वृद्ध आगे आता है। शेष पात्र धीरे धीरे पीछ हटने लगते हैं। उहे छिपाते हुए पीछे का पर्दा गिरता है। अकेला वद मच पर रहता है। वृद्ध वे हे निराश और अन्धे और निष्क्रिय और अद्ध पशु

और अँवियारा गहरा और गहरा होता जाता है। नया कोई सुनेगा जो जन्मा नहीं है, और विकृत नहीं है, और मानव भविष्य को वचायेगा ? मैं हूँ जरा नामक ह्याध और स्पान्तरण यह हुआ मेरे माध्यम से मैंन सुने हैं ये अन्तिम वचन परणासन्न ईश्वर के जिसकों में दोना वाहे जठाकर दोहराता हूँ नया कोई सुनेगा ? नया कोई सुनेगा आग का पर्दा गिरने लगता है। 1 उस दिन जो अन्धा युग अवतरित हुआ जग पर वीतता नहीं रह-रह कर दाहराता है हर क्षण होती हैं प्रभु की मृत्यु कहीं न कहीं हर क्षण अँधियारा गहरा होता जाता है

हम सब के मन मे गहरा उत्तर गया है युग अँधियारा है अश्वत्थामा है, सजय है है दासवृत्ति उन दोनो वृद्ध प्रहरियो की अन्धा ससय है लज्जाजनक पराजय है

पर एक तत्त्व है वीजल्प स्थित मन में
साहम में स्वतन्त्रता में, नूता सजन में
वह है निरपेक्ष उत्तरता है पर जीवन में
दायित्वयुक्त, मर्यादित मुक्त आचरण म
उत्ना जो अश्र हमार मन का है
वह अद्ध सत्य से ब्रह्मास्त्रों के भय में
मानव भविष्य को हरदम रहे वचाता
अन्धे सस्य, दासता, पराजय से।
[समाप्त]